

दीप पव्सिकेशन क बन सक्ट, हाल्यांटन रोज, सरगरा-३ प्रकाशकः :

शवन : शवाब असदार अली

सम्पादक : विका कारिति के राजेश दीक्षित

the season - 1924 f.

- अकारक

मूल – चेत्रतीय जनव 105

90

गुजन । राष्ट्रीय आटं जिन्दतं, सीतीवाल नेहरू रोड, शागरा—३

# ISLAMI TANTRA SHASTRA

-By Asgar Ali & Rajesh Dixit

### चेतावनी

भारतीय कार्याराइट एवट के अप्रीन इस पुस्तक के सर्वा-दिकार दोव पन्तिक है। इस कोई के पास सुरतित है। इस कोई मन्त्रन दस पुस्तक का नाथ, बन्दर का केटर, डिजायन, पित्र ब सेट्ग तथा किसी थो थेवा को किसी की भावा से नवल या जोड़-मोंड़ कर छापने का साहस न करें, अन्यवा नाजूनी तीय पर हुंज-श्रेच के हाथि के जिस्म-दार हुंजि।

# बितीय मंस्करण की भूमिका

15544, 6010/abclu123/htt2||%पीक्षा भे प्रजामा दन्त्र जास्त्र मह इट एक्ट के सर्वा व सर्वा सर्व सरवा सरवा

#### ABDUL RAB ROOHANI ELAZ Shaikh Abdul Gafar Majhikhanda, Niali, Cuttack Odisha, India

Mail Id:-bdulgafarshaikh@gmail.com gtelteleservice754004@gmail.com Mob:+919861478787

> व्यदिसीत यन्त्र-तन्त्र ही है। कन माना को प्रकट करने के साथनी

ना नानी मान्य मानि विषय अनी बहली शक्ति शो

महा भारत है जाना पाति समास के विसा देव

गांपन इनाह अन्तरिकत अन्तरिक उप-

िया को लाह आलाएँ समहान भृत्याक्त सक्त में

DI YEAR FE

े कि नाम प्रचार के तालिक प्रयोग क्षेत्ररा-

व अवस नामन्त्रत एवं च्यास्पद, जीवनदायक

काता वित्य आमित्रको छ छित्रोपहरुमा का सर्वोदरि

ISSUU.COM/ABDUL28 ISSUU.COM/SHAIKHBDULGAFAR

> उनके जब से सिद्धियों पायी तो यन तथा मन्त्री को प्राप्त किया न राज में उन्हें भी अंकित कर लिया इस्टर्स की अनुकल्पा से बीज-सन तन्त्रों में व्याप्त हो शया । ताक्का अंक एवं अध्यों का बिला खुला ह अक्षा की सांस्ट इर्द है। बदा रेख विकास में दी 出事と ं न या है तमाने इनके पुत्रा उपासना एवं वास्त्रिक विशिषो नाम नाम मुख्य के मान्य जनामा या विस्तृत क्यान किया गया है। कार के ताम है। हमारे हाण सम्पर्दित हिन्दू तन्त्र सास्त्र

साधक अतिशीच निरिचत सहय को प्राप्त कर लेता है। स्तिय की ओप बहने वासा तन्त्र अहा और विश्वास के गम्बल पर कामनाओं को पृष्टि खलभ है। क्षारों से कारी तन्त्र एक एसा करपष्ट्रश्च है जिससे 713 और बड़ी में बड़ी

ssuu.com/abdul28/niall/odisha

प्राप्त के जा का का जा कर का किया, राजकी एवं कामकी श्री प्रश्निक प्रतिक्त विष्यु संदेश तथा सूर्य – में
 श्री प्रश्निक प्रतिकार प्रवेश स्वापना संदेशना संदेशना संदेशना संदेशना संदेशना संदेशना संदेशना स्वापना संदेशना संदेशना स्वापना संदेशना स्वापना संदेशना स्वापना संदेशना स्वापना संदेशना स्वापना स्वापना संदेशना स्वापना स्वापना संदेशना स्वापना संदेशना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना संदेशना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना संदेशना स्वापना स ना ना है। ज्यानस्तर इन पांची देवदाओं के र । । व व व व व व व व क अधिकास स्पासक प्रतास कार्य से क्ष्मांस रक्षत वाल पार्च

य यथ

ात पता । व अध्य तत्त्व शास्त्र नामन धन्यों में पर्यात धनाम

वाका लागा है। इनके विषय में हमारे द्वारा संस्थादित

the little fight and and

गणना भी विराट दिन्द क्षर्म

हस्सामी सजहुब के ईम्बर (खुटा) की केवस निराकर हुए की कायना की गयी है जत: जरूम किन्हीं देवो देवताओं की संस्थावना का की प्रथम ही जरूटा, परन्तु इसके बावजूद भी जिन, परो, जर्डस आदि के अंतराट की नकार। नहीं भया है। इतना ही मुद्दी विभिन्न मुनोकास-नामों पीति हेतु सन्दी, फ़कीशों की सजारों की खियारत (याना) करने, जन्मी भूता पर नाहर चढ़ाने जमा सूच-नोधान आदि ने पुत्रा करने के बाति कि विभन्न प्रकार के नक्य (यन्त्र), मन्त्र तथा तान्त्रिक सुप्रभी का प्रयोग भी किया जाता है।

अस्पुत यथ्य 'मुक्तिस सन्त्र झारल' में ऐसे सेकड़ों तान्त्रिण पन्त्र-सन्त्रीय संकलित किये गये हैं जिनका प्रयोग सकीरों तथा मुक्तिस तान्त्रिकों द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे खोकपाशारी पन्त्र भी संप्रदीय है, जिनका हिन्दू तथा मुस्लिय दोनों प्रभावकानी तथान क्य से प्रयोग करते हैं।

हिन्दी पाठकों की पुविधा के लिए प्रत्येक यन्त्र की आहति
 फारसी अक्षरी तथा वकों के साथ ही देवनागरी निषिक्ष भी प्रस्तुत करके
 इस पन्य की उपयोगिता बढ़ाने का प्रमहत्व किया गया है।

 इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं सामग्री-संकलन में हमारे परम पिल मो० वसगर जली असपर' का विशेष योगदान रहा है। अतः हम उनके प्रति ह्यस से कृतक है।

 अवा है, मुस्लिम-उप्ल की जानकारी प्राप्त करने के लिक-सावियों की यह ग्रम्थ उपयोगी सिद्ध होगा।

—असग्रद मसो —-राजश बीजित

|--|

1

ना ना ना नवा करण तथा सञ्ज्ञीका कारक

BUT IS S.

40

ना प्रत्य नामक होना का मन्त्र

AS 400

All .

| 200   | (१) वर्षक संगोधित प्राप्त (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 200   | (१) अन्यत वर्षाकरण य दा (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00<br>00 | (१) स्था-वशाकरण सन्त्र (१)              |
| No Da | (a) kay kayin min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |                                         |
| 2051  | 48x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10年中一日の大 | दशीकरण सम्बन्धी कतिपय अन्य प्रयोग       |
| 45.00 | ा वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in in    | (४४) दाठ-मुट न सुरक्षा                  |
| 205   | (8) 2-3 (9-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1615     | (४५) बमीन में गढ़ी हुई बस्तु दिखाई देना |
| 1000  | (4) and all all all all all all all all all al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 266      | (४७) हर धननं पर भी यकात न सावे          |
| 500   | (क) काला वर्गामाच्या स्वतंत्र (क)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013     | (४६) रात में भी दिन जैसा दिखाई देना     |
| 200   | (k) her method for the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8610     | -                                       |
| 200   | (A4) and describe the (ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200      | -                                       |
| Sec.  | (41) had been the sell (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000      | -                                       |
| 100   | E. List do to digital figural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 AC   | -                                       |
|       | (tr) and animal and (tr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250      | ~                                       |
| 200   | (+1) to be a be a few (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEX      | _                                       |
| 205   | (3) Yes minimum (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B-       | ~~                                      |
| 708   | (a) had relative the (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00       | -                                       |
| 201   | (a) hard hardight had the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m<br>20  |                                         |
| X O M | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | (३६) हाकिम का दशम करने का सन्त्र तन्त्र |
| 4100  | (x) 8-4 lb 10 lb 1 | Por Box  | ken is inbi                             |
| Rox   | (a) and any adjust of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | をかり      | -                                       |
| 100   | (1) may take the fill the (19.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100      | (३३) पीहा-निवारक गन्त्र                 |
| 100   | (1) And to 10 like (as (A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200      | (३२) बनाक्षाट का मन्त्र (२)             |
| Hor   | (1) and between (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249      | (३) बदानार का सन्त (१)                  |
| Rock  | (01) with the miles (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150      | (इ०) श्राधासीकी का पन्त                 |
| 202   | (11) and take the page (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100      | (२६) ब्रावन पुरते का खारा               |
| 203   | (**) 20:00 (22:00) (20:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250      | (रदा) बाजने जुत्ते के काटने का मध्य     |
| Eo.   | (2) M. R. KZ KATO (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P 2 0    | (२७) दाद के दर्द का अन्य                |
| 404   | sentinonity and the sentinonistic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NA PA    | (३६) गात्र-मुख स्तरभान गान्त्र          |
| 400   | TO THE PERSON AND THE | San San  | (२१) शन् भारण भन्न                      |
| 40    | (v) risk myshadia (vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | You You  | (२४) दुवसन को भारते का प्रयोग           |
| 4000  | (x) and maximiliar distriction (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - na     | (२३) स्वयन-विदि मन्त्र (३)              |
| 200   | (R) Freis marking the line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्चान    | (२२) स्वय्त-सिविध गन्त्र (२)            |
| 300   | (4) 不可以可以用 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200      | (२१) स्वयन-निर्मेद भस्त (१)             |
| 15    | (द) का का कि लोक का का कि हो।<br>विकास का कि का का कि का का का कि का का का का कि का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000    | (२०) हाजिराहे का क्यांना सन्त           |
|       | ( ?A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n n      | (१८) हाजियत का युनेमानी कम              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | f (2)                                   |

( (4) ( ( ) ( ) (35)

|                | 200    | वा सहित प्रयोग                         |
|----------------|--------|----------------------------------------|
|                | ASA    | विजन महिने प्रयोग                      |
|                | 40     | अ-आकृत्य सन्ब                          |
|                | 30,000 | गिर्जसमा पहिन मन्त्र                   |
|                | 41     | ाल-अधाकरण प्रवान                       |
|                |        | शक्तपण की मन्त्र                       |
|                | 22.5   | विनी वस्तिरण प्रयोग                    |
|                | 40     | क्षण बंशाकरण तस्त्र (१)                |
|                | 21/2   | 四五十四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四 |
|                | 295    | शत्रु-वंशकरण तन्त्र (३)                |
|                | 10     | शन-विधानिरण हरू (२)                    |
| PATTING STATES | ,K)    | सर्व वसंकटण सन्द (६)                   |
| in the second  | A. 10  | सव वन-वंशीकरण तन्य (८)                 |
|                | 134    | स्वता वणीक्रक तत्व (७)                 |
|                | 2)     | सर्वजन-अष्टोकरण तन्त्र (६)             |
|                |        | सवधन वंशोकरण तन्त्र (१)                |
|                | 200    | सवंबन-वस्रोकरण तन्त्र (४)              |
|                | -6-0   | स्वजन-प्रयोगरण मन्त्र (३)              |
|                |        |                                        |

( ( S.R.)

88888

# गापना से धुनं आवश्यक निर्देश

n/abdul23/niali/odisha

ा का क थांड सरकी करण एवं विधि-विधान

ा । भाग रक्षा के लिए सरलोकरण की

ात ।।। र ॥। र ३१ वस्य एवं दिवद्र ध्रुना ।।। र ॥। १ ॥। तथा सन में बिसी प्रकार की

े अन्यवा वालित पत्र प्राप्त

(KS) 44 (KS) 44 (KS) 44 (KS) 44

ा का । महामार्ग्याव विवाद है, उसी के भारता वाकता है तथा चित्र के भी सन्देह

ा का का अभि जिसमी लिखी है उसनी हा अन्य अभिन्य विश्व हमी प्रकार जिस जा भिन्न का अभिन्य विश्व हो तो तथा जिस देन के

े अर्थ में शांक के संबंध करना उचित है। इसी ज्यान में प्रथम में प्रथम एक हो मनोभिताया की प्रति क प्रथम मानुष्य ।

### एक दृष्टि में

यह अस रावेचा निर्मुश है कि तन्त्र केवल भूल भूलेया अथवा मन बहुलाने का नाम है।

वन्त का विकास प्राचीन वाहित्य इसकी देशानिक सत्यता का कीवा-आवता प्रमाण है।

आधुनिक विकास जीर तन्त्र में बहुत बमानता होते हुए मी तन्त्र विश्वान का नास्त्रीय परिचय और विधियों का सर्वांनीण सन्य में स्वाधित्य है, साथ है बीर कन्दाय है।

मान काथना को सफल बनाकर सिचि एक पहेंचता है।

लोक-कन्याण और वास्प कल्यान की कादना से किये गरे तान्तिक कर्म इस लोक और परलोक क्षेत्रों में वामवादी होते हैं।

कारमें का प्रत्येत बक्षर लावित्रक वर्ष रखता है। इन इन्जो के अभिनव-स्थाग कापको कट्टों से बचाने में सहायक होंथे।

इस पुरतक में विये गये दात्र, मन्त्र प्राचीनतम्, प्रामाणिक अनुष्यका पुरुषको है सक्तित विमे गये है विने उन्हीं कन्त्र, निविकाय है। 4 2 पुस्तक में स्थान विया स्था है जिनकी सत्यत

शाधना आपने सच्चे कन कर्म में होशी तथी वसर्थ इंटत्य का पुस्तक पाठकों की भवाई के लिए बनावी नवी है अस्तु "कुए प्रकाशक का नवा दोष ? के सन्दर जैसी आवाज देंगे वैसी ही प्रतिष्यित होगी" की सरह

# भागी असर और उनके मन्त्र

### E-H-zien Qorin

मनिवजीवन की आवस्यकता और आकोशाओं की पूर्ति के बनेक साधनों में तिकार के किया है। जो मनिवजीवन के सिकार क 

8 नात नाम 3 Ę nlet HIP. BILL 21/2 404

न व अलग-अलग साधन

र एक पर भागी त्याही में विश्वकर, किसी . । प्रश्निमाम आधार मन्त्र को (जिसका स्वरूप

TAN SHARES निक्ति मार्थ के प्रमान के बार दक्ष का पाठ करें मान अभाग में अध्या में अध्या के मान अध्या किस . । । से भारत कार्यम एक बार विस्मित्ताह

वेशर-मन्त्र की स्वकृष

| 33.50 | 20 20 | NO H | 1   |
|-------|-------|------|-----|
| 2004  | 3333  | 8558 | 329 |
| S. A. | 2008  | 8333 |     |
|       | 79    |      |     |

बिस्मिल्बाह का सन्त्र

7661

Moom

1990

4

146h1

1991

1001

Ę

D

rook

1994

1900

>

イント

ारा नाम् ।। १००० वास्त्रका आरोदा योगन अन्यह्न

का का वा पार्वा कर्ना के वा कित्या अहन

ा । । । । । के बाद अधार सन्त्र' सपना किसी

का वा वा वा वा वा वा विकास के विकास के साहित्र के क्षा अर्था अर्था अर्थ अर्थ अर्थ हिन्स लायक

भागा भिरुपत सहैयदि कुमुना अमीनिकुम

स्त्रा स्था स्था अल्ला हुम्मा इन्ही असंअलीका

MART

"विस्मित्वादिर्देश्यानिर्देशम ।"

के बारम्थ में अवस्य प्रत्या जाहिए। यह नन्त प्रत्येक 'बतार-काल' अववा किसी भी बन्च कारशी मन्त

अध्यापनाम आयेहम या हसर्फील **ब्**ट्रक या असिक्

I DEALE THE SHE PO

भाषियाय का पूर्व करने की इच्छा हो. उस भाषा अपना मनोर्थ सिख देना

प्रभावत स्थान है अलानी चाहिए, इसके मनो द्व

ा र ।।।।। शाहिए। ४१ दिन बाद अक्षरों को

ा। ।।। ।।।। हो, उसे पहले ४१ विन तक

जान का की साधन-विधि

Lifethy and a

Suuloom/abdul23/niali/odishat

महिन में प्राप्त के लिया क्षेत्र में ताल के आपकार में हुस

the Orders a style a balls and Elbrad ton vill bed it व अस्ता आसे ही

Bi KRIG KAU REAL

प्रिंचय तन्त्र सम्ब

नीच दी जमनाम को ११ छार निसास को १००१ देगर जान न (इतर कि के लिए १०१ बार जसर (हास, के लिए २१० बार नियक (तपस्या के लिए १४। बार दौरे गील भाजनों के निए ४० बार तथा बंदल (बहाओंक) के लिए इसे १६६८ बार एटना चाहिए

संस्था क्षेत्र में एक शक्त दिन पहें। जाय द्वां नीपत् के प्रत्येक को ४४५४ की संद्वा निया कृष

भारताच्या है कि संयंत्र अक्षर का एक संश्वेदक संयंग एक नाम 'लदर' का मिलकर ३ प्रकार के पटते हैं और अध्या अस्त्रिक का मन्त्रिकता इंद्राकोल तथा नाम कार अस्तिक पर 'अस्तिक हैं, इनका मिलकर 'नक्ष्यां का का निर्माणका में कि अस्तिक हैं, इनका

### ी पहलो रंभन

'अ लेक या अल्लाह या श्वाकील ।

ं, दूसरी शिंद

"या क्षाकीस प्रकृत का सहित या अल्ला हो।" (य) तीवटी रोजि –

'पा सलाम अलेकुम पा ह्याफील बहुब्क पा अलिए या उल्लाही। - ट दिन बाद सब अध्या का प्रतिदेश - वार, ३ वार सपना बेजल । बार पड जेना बहिल दिप्पकी - फोरसी बक्षार बेजी तथा अल बारों को बारान

हिप्सकी - कारकी सकार कार्यो तथा अन्य सन्हों की सामान्य साम्रक निधि क्षप्रेत ही है। अब प्रत्येक बहार-अन्य के अन्तन-सम्बद्ध भाव, प्रयोग तथा दनको सपने की विधि का अवंत किया जा रहा है।

#### धन-वान्य-बुद्धिकारक अक्तिपत्र का सन्त्र

धन धारव को हों के जिए अस्तिक के सम्म का साम्रक्षकरता बाहिए। दरका विधा निमन नुसार है

"सुक्रिय भाष्ट्र ही उठकर निष्यास्य के निष्क हो प्राप्त प्राप्त बार पूरा 'च क्किंग्लाच' महारहे फिल ११ बार देखेंद प्राप्त १४ वाल निस्का आर्थिको अभानुसाद प्राप्त

> रिहेट्स अर्थितिहा। हिन्द्रीहर्मा क्षेत्र के बा अल्लाहो के मुन्यस्य व अल्लाहो अतमईत।

म र अप र अप सार मा अ लक्ष यह अल्ला हो।"

र जिल्ला माने का कि वा कि का कि का कि का

ा वा पर्वा करता वर्ष स्थान स्

THE ALL AND THE AND THE PARTY OF THE PARTY O

म का उत्पारण कर तथा हर

of MENT OF A 1 A ST STORY ET !

| 5, |  |
|----|--|
| 철회 |  |
| Ä  |  |
| 4  |  |
| F  |  |
|    |  |

| ंया इस्पतित                 | मन्त्र अप         | Con     | Files  | J. J. J. | 3.4.7   | - 1 C   |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|----------|---------|---------|
| 4544                        | पूराहो काने पर    | با الت  | 7 4    | 2. 5     | 24      | W/ !    |
| 27 a fag                    | र भिन्तिनिश्चन    | با دلت  | * o    | 4 7      | ٥ -     | يا الله |
| बहरूक या अंत्रिक या अंत्रला | 67 P44            | يا الخي | 2 3    | ē 3      | 4 >     | WI!     |
| ा को स्केपन                 | क्षा १९ सार जन्मा | 21.     | J. Mig | Jollie.  | JEN SIN | C       |

HE

KR

27

कास

2774

The selling the selling the

भीय

नीय

र्माद

अस दिल्ली द या उद्देश ।"

में घरकर किसी व्यया (नदी में बहुत्व . एस करने से काथ सिद्ध हो पर फारती लिप से जिखकर जन कागत के टुकरों को आटे को लोसियों सबसे अन्त में 'अभिक्ष अक्षर को क'राज के १००० छोट छोट दुनहों

तया बर में छन धान्य भी बृद्धि करता है म संधित भारत कार ते संधिक के अनाकामना की अवस्थ पूर करता है धाना है। यह अभिष्क का मन्त्र अन्यन्त प्रमावकारी है। यथि समुन्ति रोडि

में लिखने की विधि निष्त प्रकार दी गई है अनिका ने लेकर थे तक सभी फारसी अक्षा को फारसी सिधि

(१) वर्षा अक्ष्मों की लिथि।

An a

र्मर म रंग्ज दने शला 'बे' का मन्त्र

र का गाउँ साम केंद्र मा राजी प्राप्ति (आकृत्वक सनन्ताक के ता । है। इपना दिख अप्रोक्त है

पर कार्य स्वान्त्र स जिल्ल क्यन कर फिर नोचे प्रदेश चयन्त्र को सूर्योदय साध्ये एक सप्तान को स्व संबंधक्ष ३२ विका तक प्रश्नेष्य का पालन काली हुए । व पर

| 22       | No. | ]       |
|----------|-----|---------|
| 33<br>00 | 1.8 | 320     |
| 36       | ĸ   |         |
|          | 33  | 23 60 4 |

SOUL (CO) 그 그는 이 나는 아니를 무려하는 사이에 아이지 아니는 아이에 아이를 들었다.

トンマ

3 2> Æ,

₹ <u>ت</u> ī.

बिक्काफर उसके ऊपर पुर्वाच्छ यन्त्र को एक हैं। इसके बाद स्वयं सुर्यादम स यना लेखनोपरान्तृ एक पानी से बरे हुए भड़े के बाते सफेद कपड़ा

2

Ţ

# ा अपन्त करकर या गाविन

4 一 4 明 再汇联会 司有 的现在分词

I deraken | House to be त वा । व वाय व्यक्ति के न रनन पर वृद्ध में

१ व . १ : या अन्तर मानी देता या दरह तमा अर्थित प्रया

### PALLY PART ACA

ने का मन्त्र

en ' ) . ं शे उसे इ तथा देंग्य अभक्त पून, इत एव ं जिन्नार एक पानो भरे घटे के अप समेद । । । । । १ भ अन्तर्भने पर्यम् यसको सकेर क के कि है कि है कि मान्ति के कि मान्ति के

य' इताईल बहक्क या ते या त्वाकी !"

1 11 1

1 1日日日本 日本 中華 田田村

山から 日本 日 、

२६ | मुस्सिन तन्त्र-कारत

से यम तथा क्षम्यान की वृद्धि होती है। बन्त के यन्त्रको बाटे की गोको के मर्कर तथा बुरे में सान कर दरिया के पानी में वहा देशा चार्नहरू। २१ दिनों तक पूर्वनित दिशि से मन्त्र जप तथा बन्त नूबन करते रहते

| 10    | Te    | F ~ 7 | >   |
|-------|-------|-------|-----|
| D     | 16,41 | ۴     | н   |
| d     | þ     | 7     | MAG |
| P. 90 | r     | 3     | 1   |

|   | 0    | 1,1,1 | 1          | rı              |
|---|------|-------|------------|-----------------|
|   | ×    | 3 45  | ži.        | 88              |
|   | N.   | dy    | ଚ          | Aug<br>ch<br>ch |
| 5 | 3 £0 | 49    | <i>e</i> ब | 6               |
|   |      |       |            |                 |

tul-

क्ष का स्वरूप निर्मानुकार सम्बाद करना बर्गहरू -

かいし、ここ、コカ小一八世中地門 光情を出しまる日 まるでは र र र र प्रवास कर निया ज्ञाय हो

प्राम् अह स्था अन्त में

र का रेन बहुनक ना जैन की केनाना !

ं र १ ार १ प्राप्त प्रकास मान्या में अपने र

ा। लाकार इ. संग्याना संधान कर बह

ं । पा र । अस्त कुट्ट भद्धतः सम्बद्ध

अर पारत निर्मित्र ही

्रं करेर प्रश्ने परं का विश्वम

क्ति के प्रतास सम्मान के सार

ना पूर्व । व्या विवाद १०, व मा मा में अप करते 4 4 53

मुक्तिसम्म न न म भन

, १ । न १३ विषय ६० वर्ग्य जाय कर्म से स्त् • । । या था धारिकताह तथा दकद पढते का

ात काल प कर पा है या देमीदी

お 1 申日 开写書

त का मन

No.

### ् यवे हुए यनुष्य को सीटाने वासा 'त्वे' का मध

के का अन्य इस मकार है

''या बहकाईल बहरूक बर से या खिलको ।''

बह वया हुना व्यक्ति को घर सीट नाता है। म आवाता को नांच खडे होकर १००० की मध्या में जबन नया जो व्यक्ति । घर में चला गया है उसके अहत्वस स आकाता को आद फ़क्त का बने से विशिष्ट 👉 रभ मन्द्रको अधीराम के समय किसी एक लंदनानि

क में ने रख कर साने तथा सका सन्ध्र का १००० की शंक्या में जब करने से काथ (रजन) में वदे हुए समुख्य के बारे में जाना हास थाना नासूस हो वे को फारसी बक्षरों में ६०० की हरूवा में स्विक्ट हरिक्या

नः क्षिक शृत्य मानून होता है। ३ पर्द ख ४ अन्त में मा खबोरो शहद और बना क्या जन्म

रसके शंभा को भेत्रसंबर्गाह और दहार वृत्ते का नियम पुर्ववत्

### शतु बाराक वथा धन-पृथि कारक 'दाल' का संघ

'दास' का बन्त इस प्रकार है

"या दरदाईल बहुबड था दाल पा दैवाती |"

पहने से धन की वृद्धि होनी है। धन वृद्धि के किए इस मन्द्र का प्राप्तिन पान करते रहना जावन्यक है। विधि — (१) स्पदिन से पहले इस मन्त्र को १००० की संस्था में

नित्व नियमित क्य से करनी वर्शहर् । क्षीय प्रेक मार्गने के अमरा नावा की अभी है पह किया ३० दिनों तक (२) स्पेरिय से पहले इत मन्त्र को ७० बार पढ़ कर अबु के कर की

समञ् इसके श्राम की 'वंबर्सावत्म'हु' बोर 'दक्द' पढ़ ने का नियम पूर्ववत्

一一一次一下一次五十一个一一一一一一一一一一一一一一一一一

क 000 साम मार्थ प्रतास का ता का भाग का मार्थ प्रतास विवाद की ा । भाग विश्व मा भाग प्राप्त स्थान स्थान प्राप्त प्राप्त

ं ना ने सं । पान पान प्राप्त होने स वह बड़ी मुल म नाम मान मान का भी इस मान है ना विकर्त हैं।

ल रें । १० रणा दक्षण पहुने मार निवस पूर्ववन

tide dy alex date alwi 'रे' का सन्त

A DI A SI TATE A

्य बडार काल बडक्क या ने या रहीस "

स र रेसर अम्बर्ध अपनी कोच म र बहा पर धन गढ़ा हुआ . 🐗 १९४४ तम छोष दे तद्वरान्न वह जिल स्थान पर ा १० भाग मान अपन राम के प्राप्त के काम में 'या' र ा . का उठ दिना तक निष्य प्रांत का स् १०००

-- । १००० में उन्न के समय इस एकामी (तगतरों का प्रतेट) की ा 📝 न्यान सोने से स्थान में सहे हुए अन बासा स्थान दिखा है " । १ व इ यह जिल्हा माना माना कर दे के अकार ा ना रिन्ति में के के किसी बिर्ट्टी की इकामी पर ६००

'शाम का मन्त्र

.. का मा की कुण अर्थन धन शहे द अधना

का भाग के 1 वर्ष अयुक्त हम्त वाला

र मिल्ला अन्द-वास्त्र ( केट अने क्रिकेट एक अने

राति के समय पुन =०० बार पन्न पढ़कर सो बीध तो स्थान में को हुए सन के त्यान के दिवस में जात हो बाचया। अक्षर लिखकर, उस कावज की मोडकर खपने कान में रखें। एक वर्श बाद उमें कांक से निकालकर करि की वाली अववा कलईदार रकांकी में रखकर करर से इतना नमक बिछा वे कि सभी सक्षर वक्त जाँग, तबुगराना (३) एक कायन के उपर आपनी जिपि में 600 की संस्था में दे

कर् समझना चार्न्ह्ए।

'के' का मन्द्र इस प्रकार है-

के का मन्त्र रात्र-भय संश्व

"पा सरफाईल बहक्क पा ले का जर्मकर्याः ।"

विक्ति वस सन्त्र का ने सास तक निरंध (०० की सन्धा के जर करने रहत ज जन का को देन हो जनता है।

समाना कारिए। इत अन्त के लाथ 'बिस्सिन्ताह तथा दक्ष्य' पहले का नियम पूर्वकर

इन्छित अनुभव प्रदेग्यक

न्द्रीन का मन्त्र

मान बारमान इस प्रकार है

भा इमवाई ल बहरू र' में न या मर्भ के

इंडिज़्त बनुभव भारत होता है। विश्व इस सन्त को दोगहर में रवाबे के समय ७ वार जबते से

समझना क'हिए । इस बन्त के साथ 'विस्मित्नाह' हका 'बहब' पढ़ने का नियम पुनंबत्

रात्र मुख ध्वरमक एवं रूप जान प्रदायक

'क्षोन्'का मन्द्र इस प्रकार है -शान का मन्त्र

''या इतराईल बहरू या श्रीन शहरो ।''

ा. । । । अमा सम्बं पड़ने का 'न्यम पूर्व

Transfer and the state of the s

मान का मन्द्र

• • ।। १ व व व व व या स्वाद या समदी

ा कर । राम द्रामनी अला कर पात्र अन आता है। ा । । । । । । । । । । । । इस मल का १०० बार नम किया A P 1 2 1 2 1 16 116 प्रतानक, निन्य , po क् सहया स

। । प 'प्रांत कर क्या देखद एउने का निरुद्ध

 ावन्य विशेष्ठ नथा संग्री जिल्ला स्नक्सिक्त काद' का मध्य

त र प्रश्ने बन्द्र या उबाद या जारी

\* 14 4 4 5 000 BIT HART BER ORG.

ा न है, इसक्ता है नयी दिख्य, बहुन का नियम

्र । । । । जनार सामकाप्त रोटी एक एक ラマロ 一個 中本市 中国であり

11. 作业 , 山下山下 | 利用手下 医肝炎体育 衛門 火口

मरिनात्रकाराज्य ३१

### वर्षाकरम बारड एवं डार्य-साथक 'तेथ्' का मन्त्र

मीय' क' मत इस प्रकार है -

"पा इन्काईस बहस्त वा तांच या लाहिना।"

सर पदकर पुंक भार नदुपनाने उन सहस्य गामक का हर्ना । हरू के पानी में नहीं वें हों ७ दिन के भीतर इंट्छन-कार्य सिद्ध हो भागा है। प अलग् अप्या भारत (प्रात उस कर करा के उपर पुत्र म स स कर के व कारसी चिनि में बलय-जरेग द"य" सभर लिखकर, च हं साटे की ने किडी। विधि (१) किसी कार्य की शिवि के लिए कार्य के दुल हों पर

(२) व्यक्तित्रथं के लिए एक कागज के उपर ७०० की संख्या है। जन्मी निर्माण के नोड़ जिल्हा राजने जीत

"पा हरशाहेल एल'न की फलान के बग में क्यों बहरू पा

मृह उसके धर की खार नधन न ना। तेन में जलावें क्या हत, पूरत बीचन को उसके खाय व अनर श्रीवाल की की सन्धार में उस्त माल का जार कान में होते मानक या पृश्य वर्ण श्रेम हो। धने हैं। इस नरह ७ किये तक किया मही प्रधाय द्वार न तथा भिन्न अवत आन्तर है। सःच का अब केरन समय जिल्लाम में करता है। इत्तर की लेष या वाहिनो ।" अस्त बाक्य को जिल्लाकर, उस काराज्य का फर्काचा बनाकर मुसन्धित

कराना ही उसका हाने का स्थम लखना म दिन कार्यत्र पर को बाबद जिल्हा अध्या पुरुष्टे क राज्य का कारण म

दस काल के साथ 'विभिन्नाक'ह" तथा 'दलब' परने का निवस

शत्र सय नाश्क

जोब का मंत्र

'काय' का मंत्र इस प्रकार है

"पा लीजाइल बहुबक का से व पा बाहिरो ।"

का जपने रहने स शत का अस दूर हो ज वा है विशेष परिश्या न म म न ०० की सम्या म ६ दिना तर इस म म

इन संदा के साथ के किया निकास कर पटन की निकास पुत्रविधि है।

प्रसाम मा

Wille met g. n.

ार्गार्गताताल के प्रतिकाशिक का अधिमार्थिक कर क्षेत्र के त्राक निर्मा के कि ार पर कार पना म जान कर निम क का का वर-पहलन एक बार फर्स

ा का अन्य एक सर्वियम पुत्र

1.4 1 Lat

E-H Ib I I

.

र तथा था धर मा भागा

ं प्राप्त कराने ने प्रमान निर्देश करात है। "र क शत कि रहा कि कि से में प्राप्त कर हरता ं त व रज को शत के दर में मध्य देश तेन मार्थ देशह किम

· 田 本本 山首本 盖 北北北

भ ना मन्त्र

State of the state of रा ११ वर्ष वर्ष पर प्रताता सुक्र ऋतानी के · । । था ता के बाक्षण हो। . ... ॥ व इत्र क्षावती निर्मा में १००० " । अस्तिम टक्ट<sup>क</sup>सम् का आकृषिन । । । । । । । । । । । । ना म' का तम एवं अन्मा तथा क सन्त हो

الم المديد مدا

वहीं मुझ फ़लानी के बेट फ़लाने ख़ाया है वहां बधनी माँ का तथा जरना नाम लिखना मार्न्हर्। वन में करना हो उसकी सांका समा असका नरम लिखना बाहिए और पिछने बाबस में जहाँ फ़लानी का बेटा फ़लाना" बादा है वहाँ जिमे

पुरव हजार कोस की जूरी में भी चलकर, साधक के सामने जा खड़ा होता है। हा क्रमीना बन्ध कर जन्मणें सेवा उस पर पत्न फूल मिठाई काबि डिस्सीमा क्रिजीकी जोतेता जिल्ला निर्माण क्षित्र काम म पूर्वोक्त क्षेत्र को प्रकार सहित प्रकार सामन करने से प्रकार स्त्रीमा क्षेत्र कालिका जोतेता जिल्लाका निर्माण का पूर्वोक्त अन्त को ८०० बार पड़े। इस प्रकार साम्रन करने से १ फिछन हती। उस्त प्रकृत से बाबय तथा माप्त कर्राष्ट्र कि बाते के बाब उस कायत

द० बार फ्रांग्सी लिथि में 'फ्रें' अक्षर विस्तानर उसे कर्त के बार की नींब में गाड़ देश के अस बार में जिल्हा नई आफ़तें आसी रहती है। मगान का न के दिन 'क का मन्द्रम की खांग है। पन गक मान्स में

पुत्र वर्ग अ इस मन्त्र के साथ "विषयत्नाह" एवं 'वस्त्र' वहते का नियम

नींद्र हराम करने ग'ना

'काफ' का मन्त्र

कार का मन्द्र उस प्रकार है

'या इत्राहत बहक्त या कात या काथिया

धार्मन निव्यक्तर तसके ती व विधि नक सक दक्षानाय की ऊपर फ नमी निर्मित कर कर कर कर

बहुकक या काम या इद्सी।" 'या इनगईल फलानी के केट फलाने की नेंद बन्द करा

स्पनित की नींद बंध बाती है अपति जो की वहीं धाती । हरपारपात उस कारत को किसी आही पन्धार के ते बादशा होती साहदा हारा ४०० केर मोध्या झेत नरे अर्थत् मध्य गरपड कर फक मार नाम निवास कार्यका । किया उस कार्यक को नुव्योक्त मन्त्र या इन्तर्यक्रम है वह जिस काफिन के भेट हाप्य करती हो अको महें का अप जमका उनन वारण लिख इस बन्धप में जहां फनानों के तेर पतान जागा

श्रुवंबत हैं। इस अन्त है छ। ए 'विस्थित्साह' तथा 'दब्ब' पदने का नियम

भ भी भा मन्त्र

1 - 16 पा कार का साहित

क्षा अस्तान इस वाम निद्या 

- . प्रकार पान कर निर्मा

1 6 4

· 1121 引 及 司軍

अस्य का सम्ब

ा. भाकत या श्रीम या लदीकी "

। ई ग्राम्य वस अपना है। ा अर परकर अपने अगर पुन

न हे नियं हे के दे पर का निवंध

'स्राम' का मन्त्र ल शंक्षित दायक

भारता करने वरने स्थान महमनी ।

र करावाका । कार पहलार पृक्त मार, नद्वार ली । जा विकास कर का का का किया में १०० वर्ग मीम । या दश ४: इस प्रयोग का करने वीला

ं करा । वं प्राप्त निया दरूद प्रति का नियम

# श्रेष्ठ विद्यादायक एवं स्वप्न में उत्तरह यक

'तून' का मन्त्र

'तून का मन्त्रक्ष प्रशान है

'पा लोल ईन या तूर या तूरा ।

बप किया बाब लो थस्ट किया प्राप्त होती है। २०० बार पड़ कर सी जाते से इन्डिट प्रका का उत्तर स्वय्न में भिलता है। (२) परि ४० दिनों तक निन्य १००० की संख्या में इस सक्षका विधि । शक्तवार अवशा बहुन्यांत्रवार को स्विको ट्रांडिंके ।

प्रवच्य है। इत मन्त्र के बाब 'विश्वसन्त हूं एवं 'वरुष' पढ़ने का निवम

मनोरय-पृति कारक

'थान' का मन्त्र

'या रफ्तामाईल बहक्त यो वाव या बहावी "

भा । १ १ । १ व्याचीन क्षणने समय क्षा र<sup>क</sup>रिक स्थान्छना,

० १ : मा १ का एकोस प्रकार बाहिए।

ा है कराहा के सकता में भाग है।

'बाब' का जन्म दश प्रकार है -

तहररान्त आगं बद्धा व हिए। है यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में कोई रोकरोक नहीं माई काई रोके टोके तो उसके सामन ७० बार मन्त्र प्रत्य प्रकार का का राज नी बाहिए, विधि - इस म त को परते हुए कही भी आने ए मण्डिय पूरा होता

इत स व व प्रमान बनकप किया मना नेप की जनार दाला करत म

इसकी पुरंत हरते है। इस जन्त के साथ 'विशियत्साह' एवं 'दहद' पढ़ने का नियम

\*11年 1条1年 14 COOP A

है का मज दंग प्रकार है Ret 18 (8)

''वा दें रे देल बहबक या है या हादियां '

दरंगा-प्रतया नहीं ईट को नोब में पाड़ की तो यह सकान बधी क्षक कुर्रश्रेत बना रहेगा। देनके क्रमर पूर्वास्त म श या वीरार्डल विधि - हेट के ऊपर कारको लिपि में ७० बार हैं जिस कर क्या " को ७० पदकर सस

ा तार्रा 'दे पीता के देनी के ने व वहिंगा !"

" . न भागता है तथा दक्ष्य प्रदेश का कियम

ा । १ भाग विकास अपने से वे नदा विभिन्न

ार् रेजस कामना की पूर्त की इंडल

१ । १ । अबुः अवार दुम्म न्यून्स का जिल्ला ंत्र १-० वर्ग अप करने व ले के समक्ष

• • • भाषा ४ 'वर्षमा पर न अक्षर निवक्र, उर्दे भी का का किया एक दहार प्रदेश की लियम HER OF BY BY

C. tiltera diam व का मन्त्र

HELL KANATALAN TI

# कुफल, दिन और हाजिरान के सन्त्र

### क्रम्यं क सन्त्र

इन्नामी मन्त्रों में ६ कुपन प्रतिष्ठ है। इन कुपनों का ननग-अलग सामृहिक कप सं शासन करने से विभिन्न मनोकाननाओं की पूर्व होती है याना कम सं भाना पुरुष रे

#### परला क्प्रल

ं विष्यम्बन्धार्थन्त्रह्मान्त्रहें म विषयः नाहिस्स भीतन हमे हि इत्याद्भा तथा अदिस्त्रही स्थान्त्रहा विकृतन शायान रही में विद्यान्त्रही स्थान्ति स्थान्त्रहाता है। अनि मुहण्यादन स अना आसरी स असराविदी अजनहता।

#### 244 B48

भन्द्रिसस्त्रारिङ्गानर्दाम । त्रीमाहल जन्तिका अली मिरूलकी लेखा कर्मिक्लही श्वडन व हुब्ल फर्चाडुल अलीम चिन्हकनेका या अन्ह्रमगीडिमीन।

#### नामग इपन

",विध्यक्त हिन्द्रमा निर्मात विध्यक्त हिन्स अर्ले सिरुत्त की स्थाप कि क्षित्र की स्थाप की हिन्स की कि स्थाप की स्थाप की

#### चाका सपन

"विध्यत्स्त्र"हिर्देहमानिहेई स विध्यत्स्त्राहिस्सर्वे इस अली विस्तार्ज सेन कामरलई" शयहन व हुबल अजीजुल क्यीम विश्व तेका या अवहमर्शिक्क्योल ।"

्या । या या अप अप अप अप्तर मिन्न्बर्गा अप्तर मिन्न्बर्गा अप्तर मिन्न्बर्गा अप्तर मिन्न्बर्गा अप्तर मिन्न्

ा । । । । । । व विकास हिन्माहल अली

## त्र । प्राप्त विष्यु के

्र ता १००० त्वा विकास स्थाप के विष

्रात्ता स्वत्य स्वत्य

् । अस्याय क्षेत्र धकरो, बकरा अनेव ् । ३ क्ष्म छहा कुछलो का यह कर असे न वह जनवर ४ हन के भीतर हो घर

मान का अपन आर पडकर उहे आर में हाल

. . . . . . कः वटायन दशरण शिंदम) कमजार ही . . . कः . द्वार संभाषीतन करके नित्य सात नेत्र स्थान व हो जाती है स्था विद्या कक्कम्थ

्र प्रभाव कर किसी अपती हैं अधवा पंजनपत का क्षेत्रक पत्रके काल से उपन कुल्सी की असार । पास सह टिक हो जाना है।



### दिन के सन्त्र

क पाने पुण होता है। सन्द ६म प्रदार है स्पार करन है। इस सार्व को अक्षर अलग है, वा संप्रतान में विश्वास मना Ti हाते (साताह) के सात दिन है। से का दिलों के शाम अमर-

गुरुव, र दुसर का पन्न

श्री नेपार कर मान 'या 'चना की या कारता।'

'स रहसाना या ग्हीता, ' ऽऽ।।।

मामवार का म व वाहिट या अभ्या।

4 समदी या कादी ।"

सर्वाय के मन

'या हरियो पा का प्रानी

विधानार तरं साला

"या इत्रामी या सनाना "

"या जुल असन्त बल दक्षाम "

साधन बिधि । उन्ते म ब्रांचा साधन-विधि न्य प्रकार है --

हुँगैन के अन्ते हैं एमके बाद साल को १००० का सर्वा भी जाए। संबद्ध कर्ष्ट , वर्ष क्षत तेल स्वयुक्त जनाये , हिर इस म हत्तन पण द्रम् स जिस स्वेचल के प्ले में एक नदा बिकार अवस्य अंदर अंदर स्टूट सूटे पूर्व

पर साना पार्टिए तथा बद्धांचर्य का पूरी तरह पांचन करना चाहिए। स्पान काल में दिन के निक्ष एक बार है का अंतर करनी नांद्र पृथ्वो 'दरद' अध्यय पढ़े तथा क्षान के अन्त में भी व बार बस्त पड़नी चाहिए। संबंध प्रकार के ७ दिन तक जान भरने से प्रयोग पुरा होता है। भनक मान-वर के आदम्पा के एक बार 'विष्मितनाहु' तथा तीन बार

का ही जय करता कर्षहरा। है, बहु पूरी होता है। जलक अलग दिलों में तथ दिल से अम्बर्ध पत मन्त्र इस प्रकार जिल प्रवक्ता को लेकर इस मध्यों का संवाद विभा जोता

ं ं हुए विकास सकता रंग प्राप्त आजार के हारो

|             | è  |    | 2   |
|-------------|----|----|-----|
| 4           |    | 3  | 1   |
| 2           | 00 | 40 | i i |
| ال<br>الجاء | B  | 20 | 200 |

 व १ १ १ व भगवार उसे अलाकर रहेख तथा एक का का किया में अन्य के बरन्ते नावनाह की भट के सालक का अलो भागत क्यान कराने ... मर मर्रेट् १र सुन्धि लगाये किर क्ष्म महुनों की माला पहिनकर र य त स्थापन स्थापन स्थापन

時 かい 二十十十年 69

F-H & P 11

न म भ अभवेग के ए हे बालव की

ा न व रहुता न अन्य प्रयोग

ार । ए अपने हैं।

्र न्य नक्ष म व का उन्लेख म । याप्रताना वर्णन नो क्या

४२ | पुल्लिक सम्बन्धान

ा अन्य का का का बावका अने हुए महत्त्व की तथा को नई अ प्राप्त के का का अने अने अने अने की की की की स्टब्स अने अपने का बावका अने अने अना अवस्थे हुए दीवका के अने

|    |    | -      | -     |
|----|----|--------|-------|
|    |    |        |       |
|    |    | Apr -  | 44,00 |
| 00 | IJ | l<br>I | r     |
| 34 | 54 | 14     | 3     |
|    | J- |        |       |

र पर प्रकरण प्रतिकास करती हैं, पर प्रकरण प्रतिकास करती हैं, अक्षा तर प्रतिकारिक कर कर के किस्ता कर है। किस्ता कर की कर कर के किस कर के किस कर के किस कर के किस कर की किस क

मान्यान्यान्यस्य स्थान्यस्य क्षाप्तस्य स्थान्यस्य स्थानित्रस्य स्यानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्थानित्रस्य स्यानित्रस्य स्थानित्रस्य स्यानित्रस्य स्थानित्रस्य स्यानित्रस्य स्थानित्रस्

त के जा व बा चला अहमाने सा चती अमन अर्थ त्रामेन काम जानक प्रतिया नेताल केने त नेता काम ना दृष्ट सिल्मान केन्यक की

ं विध्यक्ताहिंग्हें सानिर्ग्हीय सुराई वर्दा है वहा जेतुहीन देश न्वरहुनी तेरा सादात पुरो बाद ना द्वारी न बुनियादी हुने बाबीर तादवानिकार देनों तेरी क्रांक वेसि वॉक स्वाप नी

इस विकि में पहले जिस्म निश्चित मन्द्र को लिख करना सन्वस्थन

### दूसरी विधि

स्थान क्षा के अपर कारकाई कार्ड, तर दोवा-सिटाई की मेंट आपने रखकर, को कुछ पूछना हो वह बालक से पुछ लेना चार्टिए। "विधियम्भादिन स्मान्तरहास अस्य या विश्व इत या स्नद्र हेस या स्पत्रमाईत या तन्कर्त स बन्क्र या सहस्र हम्मत इस्मत बहुक्क साहलाडांग्लो संस्थाद मुह्न्बर अञ्चासम्बद्ध या हैक्क्र था हैक्स्मत या केक्स्मत बहुक्क सुर्विणान नवी।

| 7  | 11 | FA   | 14 |
|----|----|------|----|
| 1  |    | - [- | 19 |
| ₹  | 12 | ρį   | 73 |
| 77 | 3  | p.   | ÷  |

इसके बाद पूर्वोक्त बन्द्र में प्रवृत्तित्त इन्ते रेग के लागे (कोठक पर बन्दर को अपना जिन्दात निष्य उपना के लिए को नया क्यां हुए स्था हुए स्थान का स्था पर नियमित्वत्त अपोधन एउने हुए उपना का के एकोर पर बन्दर अपना

यन्त्र को रखकर उत्तरमा कुन, इस तक्त मिठाई से पूथन करें। यह शेषक सकती के पहरे पर बंधी काथा का बानक की शिट के एकदम सामा पहना बाहिए।

| - | 7   | 5          | -  |
|---|-----|------------|----|
| ~ | τ   | 4          | >  |
| Ð | 9   | 7          | ٦  |
| 2 | -4: | £          | >  |
| ٦ | [,  | <b>N</b> . | (= |
|   |     | 199        |    |

फिर सन्या व्यवा वासक के हामों की हरेकियों पर पूर्वोक्त केंद्रक की राख को कोलों के सेल में साम कर क्या के स्था पर पूर्वोक्त के उपन कर देन के पाक के उपन कर देन के पाक के उपन कर देन के पाक के नियान कर कार उन्हें पूर्वोक्त मन्त्र में अपने कर के पाक कर उन्हें पूर्वोक्त मन्त्र में अपने कर कि अपने कर के पाक कर उन्हें पूर्वोक्त मन्त्र में अपने कर के पाक कर के पान के अपने कर पार मार के हैं जिस कर के अपने कर पार मार के हैं जिस कर के अपने कर पार मार के हैं जिस कर बार के अपने कर पार मार के हैं जिस कर बार के अपने कर पार मार के कर पान के पान

# मान आर प-हर के यंत्र

ut compadio 13'not edisea

pillsty in bet

\*\* 1 110 4 " HA GH, GIE-

र देश य जा की मुसल र देश य जा की मुसल-

ं त्वकं चिने संयन्त । अरणान किशा सम्हि।

14. 39 ch 111 1

|    | 10 | 7  | 7  | >   |
|----|----|----|----|-----|
| I  | ٥  | 41 | 7  | "   |
|    | 2  | 9  | ۲  | 100 |
| ,[ | Ď  | 4  | 11 | 177 |

|     | 80 | <u>.</u> | ~              | -     |
|-----|----|----------|----------------|-------|
|     | N. | 20       | J <sub>u</sub> | 200   |
|     | B  | ιh       | 6              | 83    |
| 3.0 | 23 | 40       | 23             | 14.30 |
|     |    |          |                |       |

१६ कोठें (बार्न का कोष्टका अपने अन्त्रों की वर्गाकरण-जारण आदि कर्मी के लिए बनव्या जपता है। इतका नियम सह है कि जिस नाम का सोलह कांठे वाल यन्त्र 175 25 26

٦

شمال آک

अत्तर आकी क्राक्ष सरुवा Al 10 33 आत्मी 4 jķi И ro दिस्मण रतानी νά (Δ)

कारामित के प्रति हैं है है है है के बार महिमान यन

ा अप्याप्त वंत्र क्रिये अधान् भ न मार्थित स्वक्तार स्व

मृति स कृष्य अध्यय

| =  | ĭ            | 2 |     |
|----|--------------|---|-----|
| D. | <b>8</b> 703 | * | -   |
| 2  | ا م          | - | 770 |
| D  |              |   |     |

|   | `   |       |      | —      |
|---|-----|-------|------|--------|
|   | 4   | 3 0 5 | 4    | najero |
| 1 | ac. | (h-   | e    | 1 00 K |
| 2 | 201 | ξŊ    | P# 7 | 100    |

। । ॥ गा॰ गार शंय नेता अक अले, जिसकी
॥ । । ॥ या या अव्याई आरा हो तो तमन्त
॥ । । ॥ वा अवको नेतहने कोठ में रक्ता
॥ । १ । ॥ वा अवको नेतहने कोठ में रक्ता

प्रतिस सन्त्र कारत | ४६

| h 4 | Нď  | 6.7 | 5 3 |
|-----|-----|-----|-----|
| 17  | 7   | × > | 11  |
| 1.  | 0   | 47  | 2   |
| 2   | J T | 7 7 | 46, |

| 6 6 | 4    | 8 4   | 68         |
|-----|------|-------|------------|
| 69  | 전    | L 3   | 00         |
| 60  | 8    | F. C. | t o        |
| 4 6 | £ 07 | 60    | <i>e m</i> |

रेके ०० सांकार सहिर सहिर के के ते अपने के ते अपने के ते विकास के का स्थान के का स्था के का स्थान के क

वित्रने अक्ष स्पेते हे इसका बणन अपने किया निर्माण स्थान के

प्राप्त के का अपने के अपने पूर्वोस्त के अपने पूर्वोस्त के अपने पूर्वोस्त के अपने पूर्वोस्त के अपने के

41 1 1

क ब द निकारियसित स्टारा करन

ं न पर्व उपनाईल या सन्द्राप्ताल

भ ना के मा संत्य कहा अपने हैं। इस । ना प्रत्येत त्य की मान्य मा तेनी । ना प्रत्येत त्य की मान्य मा तिम्हाने प्रते । तेन प्रत्येत प्रति क्षाने किहाने प्रते । तेन प्रति प्रति कर किहाने प्रति प्रति के ति

## । श वीमा यन्त्र (१)

Lat this

केंद्र क्षेत्र का सम बलत

ह कोप्यक के यन्त्र के ८ जब खात होते हैं। जिनने का यान्त्र हो कार्ट जब में उनने हो जब बाते पर मान होता है। पत्तन अब बाहर के इ. बार्ट में से फिसी बार में रख्या थाय, उनसे यन्त्र को बारी कार्यों आर्थ, इ.महार की प्रकृति बानी जातो है।

### यन्त्रों के लवें खाने

उनत स्था का ध्यान में रखने हुए यह नेखन कार्य करना

| क्याप ६० | कीन ३००    | स्मान-६० | 54     | 0    | 4 -30 C  | बन्म ४  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | lı<br>A | भूम 🔑   | A 200   | # - You |         | SH CALL   |
|----------|------------|----------|--------|------|----------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 4 44     | ~ų.<br>,=: | क व्य    | न्य १० | 地田一大 | व्यास ३० | prog Do | 明明, 自二。                               | -5A     | रोज १०० | क्या ७, | 福日 (*** | Part of | ज्याद ८०० |

हिन्दी तथा फारसी अक्षरों के बंदों का दिलाक अवन-अक्षत होगा है। फारसी अक्षरों के अक्ष इस अकार जिने जाते हैं। बहुर्ग हिन्दी अक्षरों के अंक अनावश्यक समझ कर नहीं दिये जह रहे हैं।

## फारनी अवरों के अंक

उदाहरण के लिए हिन्दी अलगों के लेकों के हिसान से 'किलोगीनान' के अन्य अके होने दे 'क के २०, ए के २००, को कं ६ र के ५०० ही के १० और 'ल' के २० इनमें के ३० प्रान्त पर शव ४६७ रहें। हमन नौपार्ट प्रश्चिक पूरा नहीं कार्या में ४६७ में ठंडी घटना गर शेष ६०६ रहें। हनको पड़ेंबे कर के रक्ता बना हो ४६७ हो हथा। इसी अकार के वो यन्त नव्यार होगा, उसके स्थक्त को विकास पुरंठ पर प्रदिक्त पुरंग, 'क्या

Brake he di

|    |     |    | ¥.  | ~   |
|----|-----|----|-----|-----|
|    | **  | 4  | 3   | 7   |
|    | āç. | ď  | دية | Xee |
| 32 | at  | J. | \$  | d   |

ं क र १ '० जबादी । इस सम्बं की कामज पर

# है जार केरी पार्च के मार्च क्षा करता प्रस्त

3000

ा । । व िन्युक्तरेव के लिए आस यन्त्र का संभव किया । पर प यान के नाव किछारना वर्गहित तथा बाद से । संपर्य पंजाबन (साल के नावे देवा देना पर्गहित।

्कः । ८ करणे वाहिए. सन्त्र जह के प्रारम्भ से एक बार के पाइकरणे आदि तथा अल्ब से वाक्षेत्र वाक्षेत्र वाद् वाह्य चे प्राराण

मुस्तिम तन्य-बास्य १३

यन्त्र के सिद्ध हो जान के बाद प्रति दिन १ यात लिखकर ०५१ देश बेटाब ते पक्ष्मी व्यक्ति वाद ये अवस्थान गुगर नव विनो मनीदिय के सिद्धि के लिए यात लिख नो पन कर दक्ष ग्राप्त प्रति करके कहें जा स्वर

स् क्षा के समयव या नहीं माली वर्षा नर उप नदी में वह देश के हिए।इस प्रकार पन्त किंद्र हो ज देगा

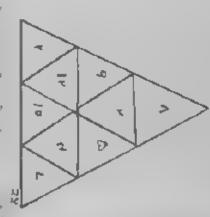

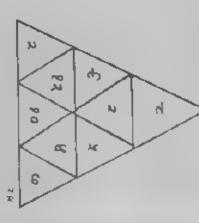

यन्त्र वा स्वास्थ इस प्रकार होता

३० व महिल्लाम् जन्म भाषा

४४ । पुल्लिम नत्त्र-सान्त्र

## ८ जर्ना धीसा यन्त्र

अनंगतने संस्थ में जिल्लोने रहम न क्षात्र के अगुहमा किकल जाती है पत्न ना त्वरूप पर है म'ने प्रतिकृति की मा राज्य का राजि के समार जोगान के प्रमा के अध्य

| رية ا | ďъ | Ч   |
|-------|----|-----|
| 93    | 6  | AU. |
| Œ)    | В  | 20  |

। ना १ केन अन्य में रंग्लर वर्ष बड़ा मन्त्रपहुंगा र राज्यक्त के मांदि हो मध्यानी काहिए।

मुस्मित भरत जास्य ३४

का के के अपन की धूनी टेकर तथा एक बार पूर

· । वर य बुद्दूरं मन्त्र भो पदना खाहिए।

ी ग्रहीप्रवृश्वीद्धीक्त बन्स

० । तर है इस लिखने तथा देशीय करने

| -   | - 4 | 4       |    | 1           |
|-----|-----|---------|----|-------------|
| -   | ( ) | 3       | *  | Q 4 23      |
| ST. |     | 4,1     |    | $\tilde{Z}$ |
| ,   |     |         | ~/ |             |
| £   | 233 | 4 (com) |    |             |

-0

5

2

40

>

Ę

\*

در ار

यन्त्र को विकटे समय सर्वप्रथम पूरी विविस्तवाह प्रकार पूर्वोत्त यह नम्ब-"या क्यार्थक या वर " का जब करते जाना पाहिए



# ६ प्तर्था वांसा यन्त्र (२)

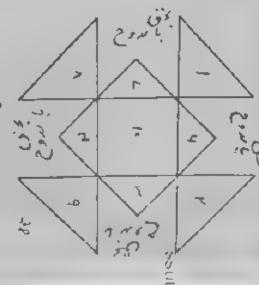



र ४०० वर्षेत्र के स्थापन कर्ने स

五十二十二十二十二十二

Xc | युव्यिय डेन्क्स्ट्रान्टर

से सम्बद्ध कार्यत गर रिवसना खर्णहरू । इस कन्य कर जान अधिया है तथ

(३) स्टब्स्टिन के इस यन्त्र कर भाषाया पर अक्तराह से था के भी स्पार्ट

इस कर्मका के मुंबोक्का समाम (४. इ.सोहंच १ . इस्तान्त तप

हरे प्यर क्याँ के फीट व लिए प्रयोग सल्ला अला है। स ध्राप्तरण

इस या ता वा पृथ्वत है से बाहर दिया अ त

बादी ये म र रचक्य है। प्रकार माना है

10 JPN. N Ç åe. بنية Ä, rļķ, 9  $I_{pd}$ £ > Ð ۳ Ţ \_ Ι., Μ 'n,

अभिन के अन्तर्वरूप इस प्रकृत सक है

पन्य के कोट के मन्द्र

न पा प्रवास पापा

का प्रत्य कर हैं। इस बाहिक सहराज्य द्वा ३ सरहरत

- रूपा के सार अपन है

4 .

ाक व्याख्यां हो

राज्य साजार अ अन्बन्धः या वर्षत

स (४) । इस र त केंग्रेज़ार एकिस है सम्बन्ध के रक्ष्माण्य ज्यासरण क्या र्पाराधी के मुबबिकल कसमः (१) इत्याफीय, २१) इत्सादिन तथा (३) मध्यादेव हे पण राज साम्याधिया । रक्षण क्षया चलान २, जिस्सा नं के दुव दुवा चू भेगा अथवा दुश्वा में पूरे भी भी भी भी भी भी भी भी भी 我 你可以因此我因此可以不知 我 好 人名西班牙 不知 也不知明 中國不安 इस यन्त्र की रामियो निष्ठत जुला भीर कुम्ब यानी गई है। इस

|    |   |   |   | 2             |
|----|---|---|---|---------------|
|    |   |   |   | ויקויה היוףין |
|    |   |   |   | 5             |
| غم | Ę | • | ٦ | 至             |
|    |   | 1 |   | SC11-27       |
| -  | , | ٢ | < | 3             |
|    | - |   |   |               |

بيلا

λņ

€

7

Ð

r

d

Λę

خر

£

36

1/3 1/4

Œ

榅

à,

2,

-0

र किस्स क्षित्र क्ष्य **संक्या** वर्षाः विकास कार्याः स्थाप्ति स्थाप्ति । र रहेन्द्र सहरा THE PART OF THE PARTY

| ٨ |    | ٤   |     | ٦ | हिन्द्राण्डि महिल |
|---|----|-----|-----|---|-------------------|
|   | *  |     | T . | < | Let               |
|   | -0 | ٥   |     | - |                   |
|   | 7  | 70, |     |   |                   |

- प्राप्त वास्त्रों वास्त्रों

1

. . . abdat de 4. 22. 1.41

att fie Legins 中華 中 寺田がり

H F

7. 4

ы

3

पन्द्रत् के यन्त्र के अस्येक को ठे के अनग-असम् मन्त्र इस प्रकार है

|   | ď   | या ह सीम्ल          | वे<br>शिक्षेत्रः पर | 338                                                                                                                                |
|---|-----|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ,tu | या जीवों के करता के | T. S. S.C.          | या (ज्यांक्रि                                                                                                                      |
| 2 | 8   | WETS A              | इंड्रेक्ट्र         | त्य के किया है।<br>स्थापना के किया |

3368 37.75

।। रेजा क्षानान्य के गाउँ पर े बादा के कार विकास में के दिया।

बमकर पान पर 母子 中東 日本 等下

६ यन्त्र के जिति । प्रशंग क्र के एक्ट एक न

करा अध्यक्षण की अपूर्वणी के दिन वान्यद की तक की संस्था में लिखने संवर्ष अथ, कन्म

ार्थ के तम्म तार्थी है जीता त्या की महिल्ला में जिल्ला से जिला से जिल्ला से जिल्ला से जिल्ला से जिल्ला से जिल्ला से जिल्ला से

ा । १६ में निर्देश पर दरिहर राज्यान के ना है। ा त्या अवस्थान के अपन हाती है। ा कार समय नमा मध्येन को भ्या ही बना

सह मारण र रहेने नये तम्पीत की जिना देखा निकास का मार्थ देशके जो आहर्ते ने सन्त कर विस्तान अन्या ने कर ने बंदान में होसार

संक्रिमी देश पंष्ट्र का तेर चार्यका पत्र प्राप्त माना थ द एक अन 

क्षेत्र 'क प्राथम स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त अन्ति र

1961

2

## य-प्रतिषये की समम

ार्था प्रवाह कुन्द्रिक स्वत्र विभिन्न । । ५ में । स्वास की लक्षण को सामस से।

用於在 4. 世界 4. 生 4. 生 4. 生 衛 七日 衛門 四日 四十年 A cho a da co

ा १६ । ए १३१ वन्त्र वृत्ति स्वित्रा कम्तुरी । ६० र भः उपाननथान्त्रं सात के अंतर्भन द्वितान रात्त के प्रकृत अस्त कर्ना ा भाषात्र संदे की काम श TIPP IF

्रिक्ता में कार हे कार है। कार्य के प्रतिकार के प्रतिकार के स्थापन के कार्य 1 H · 可好 引导说 ·一切 可下 五张五 

, म र , बड़ रंक धंक बंध वर्ष बहुत है, जा,

क प्रशास का का का किया के किया

त अ र जन नवी के दिए प्र

मुक्तिया क्षेत्र आक्षा रे ६१

मध्यम गण्डा प्रथम १३

एवं केवल मूर्ग को दास तथा चायल का भोजम करना कहिए। ५--बन्दह के बन्द्र का शासन करते अगय ब्रह्मचर्च से रहना कार्दिए

देश से गंध की शिवाना बाराम करना चाहिए। ४ बसूब कार्य के लिए निस्ता ही हो कृष्य प्रधा में किसी बसुध

हें क्यों डेन्स रेटरर न न्युंनी ले राज्य देवन के न श्रुवस्त्वे के प्यार्थ त्यार्थ तथा स्थार स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

की किसने समय दक्षिण दिशा की संत्र मुंह करके बेठना बाहिए तथा सोहे की कुलन से किसना काहिए। यन्त्र की १०१ बाद किसकर निटाना महोहा तथा देवे के लग करण एक गोर वाहर । १-शब को क्षय पहुँचार अवक १९४४-इमें के लिए बन्द्र के बन्द

ै -- कार्य स्थिति के लिए प्रसाह के बन्द की शिखते समय हुन्द के सा को अस्य सुद्धि के के के देवन संक्षिण जन्म के कारण है के अस्य संक्षिति स्थाप साहर

निश्चित पदी की लभन में नजा दें तो मज़ का माम हो बाता है। इस यन्त्र की लिखे न्यायन्त्र के मीचे गत् का नाम लिखकर उम्बन्त-

क्षेत्र के किए पाना के जाति है जो सत्री सन्तेक्षिताने पूर्ण होना है साक के पानी पर प्राप्तर है के जन जिल्हा १००० जो सकरा मे

असार अचर ल र को र लाग के छ र कर नथा गांजियों को महालयों को

ए पूर्व के रूप की नवा नक्षा करिया निकार करिये असे

हरून पर गाउन नरके र जरा क्षेत्र में क्षा होता है

अन्य नियम

on the with the free 11, 有 4 一十五岁美屋李子山丘 ४० १० के एक प्रत्या के लिए १००० · 工程本1 ハオキマオ幸 6州い どこのの ार के भागत के ला। ००० 1 (1 4) 4 477 # 1-11 1 COO 中心 智事 本日 日本日本本書 一日 し · W of fare Dyon कस कर के लिया ६८०० 「中華工事の一年」 マロロ・ ा नो प्रसद्धन के लिए १००० Hart & bare were \* \* \* \* · 4 · 53 uoo

Her et va f. T. fart Gareno यागन्यार यन्त्र-प्रयोग

· 日本 本子、 子ない 日日 ひを 本来 6州下 e il e arte ton Ecoa · 中華 · 中華 · 中山 · 中山 ·

र व की ए दिन सहके के निका Dono

and a day day Acco

। विश्व के प्रत्य की विभिन्न भरित से लिखते

Stole What weight 2000

「日本日本 とこ

00 c 124 2 00 日本山田 おんなる あっち HERET TO おファ南 カコ

東京ではアコンスをからなっているいかは、まな、大きな、大きな、大きな、

अन्ता व चार्त के अन्ति क्या के अन्ति व

है सामार के प्रेम के कर वा चर इस ये हुन विश्व कर नवा नथ

अपन बन भाई बदाने या देश समझ जार खनाने है

पन्न लिया कर राज्यमन ४ घरण चीका कात. के राज्य के सा असकी

हरी के प्राणिय किमका अन्ते सारा पन्यत के क्रिकेट दिन न

हरत हिन्दिन के हर ... मंत्री मिलान मंत्र में के प्रत्य शत्

新年本中可以本本日本日本日本一大部日一新日本村

की भी देवर नेथी देश अ का रेग्स र असनी पड़े ए हैं।

स्थान में बेट्रन पट्या वह लेख के मनिष्क्राणपूर्ण पेण हरे के ने 

ं रेन ई पूर्त के प्रान्तिस और मंत्र मन इन मुख्य मान्न

ं नं प्रीष्ट के लिए १५ का बंध निस्त र नि

ि पर कर रूप अक्षान के संस्थान के स्थान ा। ५ वर्ष अर्थ में बदा हुए चर्चकर । को कृत

यन्त्र लखन सहसा

दर निभाज के मन र पान हम हो। सामा । भारती के न्यानाम साम सम्मान

सन्तिक दुश्य है। पत्था १८६४ वर्ग के किन र्याबद्धार र्यात्रकार के भाग के किया के किया के कार्या की कार्या The Arthur States

स्थान स्थान स्थान र के दिन सम द दूर के सम मन जिल्ला स्थान के सम्ब भी नशंभन ही अना ने अन्य मारे के अपन म त कहना है क्या है? संय के दिनीस के न न लखकर र दे अभव कर से ये ये स ल न अजा मारत्यार या करण के देशको न के देख की बजा हमा बीम के

हो देवार न सुद्र करण के अपित सम्मद्र नामिन के राम के जिन से अको निम्नदेश ज्या संराप कर्णके के सहस्य है पर गाउँ में में में संस्था के स्थापित की र्क्यान्स हात्रा है।

बुध्दर्भ अपवस्त है उस भाग केल्प स्था को केल्प के देशक में आन्त्रा में तर ४४ तर राष्ट्रा ४४ वृष्ट्य के सम्बंध के भग वह राजने ही सानाकार मन्द्री का खेल्पको छ। बाजन पार अला अस का ना को अपनी बार्त्या के कथा प्रयासको लिल्ला ४ ४ वर्ष ने स्थाप क्षेत्र का निष् 마마 말 1일 보면 44.6h स्कार स्थाप के नित्त हु है। राष्ट्रियल मध्या यो द्वाग

ध्यांबन के अंद्रपूर्ण १७ । सिख दिन गयाचन अभनते । इ आक्न न स ने देव द गा मार्था-

किर पन बारणार के साह नहां सा साहब द्रार्थिन की मान्यु हैं। जानों है के हिना है। जना अर्थ जातुर नमक न ने संदर्भ में निवास से मिलिय श्रीमेवर्ग प्रकार में देन जिला का लक्षी का कलम नेपा कर

## य-चालान के विषय म अल्य ज्ञानच्य

स्वता अध्यक्ष्य है िका क्षेत्र न करें केन्द्रित समय "तर्जन खन रिएम" का प सन

यात रक्षण में पृत्र धर्में क्षानरन दें र कियान के अना आत

र ब पर हो यन्त्र किल्लामा चर्नित् भवा प्रतिसंख्यान के तुल पहुत का विकास करने उमान्द्रन

र रहता पार्टन तथा हर प्रकार के बुर है पाप वर्ष- असत्य-अर रिन की नेहरूर फेस्स अर्थन में बर रहनी चार्टिए । ै। तमे दिलो तक घरत माधन कर, उनने दिलो तक पूर्ण सुद्राचर

ा निर्दाष्टिमा देवेता द्वीलह दीनिक द्वा काम करना बर्ग , र र ज्या का समय निष्या कर मेन में हे अयो प्रांत

ा चा है। अपने र नि भ निवास है। ते भागत देपक अला कहा र या पार पुन कालों से घर कर्तका पहें को अवन सामने स्थानीत

0 m िन्दर कर विदास है। वह पर्या है। गान कर विधियन प्रमान 4 127 स में माने यात्र कर विश्ववन् प्रमानकार विश्वन . याच नक त्र खर्मक संस्था में या न अवन हा ना अर्ग नम कार याच पुत्रन संघूष संप नेदेश पुष्प ल म क हाना 25. #4M LA

ा युग्या जा नका है। काना है। देन के समाम मिलके के सिमान देन नहें के दिवार पुरित्यम-विश्व संय द की प्रवेद करन्य पर करने स्याप्ती सं

द किना के जिसे सन्स किस्ता है जो मह दे पिथा अथवा मन्य अनुकर लिखना व हिंग स्था अक्षर नगर नज्यन बन्ध गयाच सिथी, का शहर, कपूर नाम बीता जायकत सवा सवा गण उर्दर च्या हम

प नगा उसी । भीष क अने देती व हिंगे। साया उद्योगन के लिए या ने लिखता है तो मुह से मोम राज

कर रखना बान्ध्रण सक् उध्य सम्मनः को धनी देनो कर्महता । वर्ष स्वान बन्द कर के लिए यन किसना होते मुहन

ा ना बादी यत्र भिष्ना म हिए। । य व निरुद्ध वाप निर्मा न्यांकत की राजि का सिक्षक ा है। इसी प्रकार साधक की राष्ट्र (बादी और साध्यकी (अधना अधन है। वर्ष्ट साम्रक की रागि अने तथा छाड़य हा के क्षा है याच जिल्हार अक्टिए अर्थ के प्राप्त अकित मे

# काय-साथक एवं रोजी-दायक प्रयोग

प्रयोगों का उल्लेख आया जा रहा है। कार्य साधक तथा दुकान की विक्री खालने से सम्बद्धित कतियम पुरुष इस प्रकरण में मनोकामना पूरक इर्रिक्टर नामक, रोजिओका।

असः सनका एल्मेक मी ल'क ही कर दिया मक है। 

हेरान्द्रनाचन का न माना है। जो न माना न ने कर नाम

abdu 3 n d adista

का है। दे में के मान मान कि है। कि मान है। कि मान में मान

··पार्वा मिला पहुंचा के समिय उस व्यन्त को

१००० साम कामान

4 77 3

STATE A 3436+41 A 4 40 47.4 Street P. J. ro As 五次内 1/2 1/4 30 7386K 320 Paox 000 494 ď 76 No × 332428 3300 8 20 BOEB 17 8 W 70 [\*\* Ac Ac m, 'n of the X7.900.34 20 63 62 E8 J. 82.20 14 10 Aq Ai See P Fund युक्त आका 704869 Ay Stanto 如此 nerthern 3004 2300 200 8830 ).) (4) 20

नवा है, देशक' यथोपित हर में माधन करना चाहिए।

मन्त्र-साधन के हैं। सन जिस प्रधोध के साथ जिस विधि कर उल्लेख किया

दोनों की संखन भी आनी है। शेष सभी प्रयाद संजात

इन दोनों में पहने में क्ष्मण बन्त का साधन किया पाता है तथा दूसरे में

मनोकामना पुरस्त वन्त्र तथा रोजी पिश्रने का प्रयोग संख्या (४)

यन्त्र तथा सन्त

कुम्ला न श क कर माध्य के विस्ता संदर्भ म

त्य के प्रत्य प्रकार में जो कर का जा ना है कि ब्रिक्ट भी

प्रयोगा सामा है। कर दिया गए। है पान् बड़ा नेता निरम साही बड़ा

निक्ति वार पथा 'इस १ एडर वी अ अधिकाम का न मा अधिकाम

मी इस भियम का कालन करना आवाध्यक है।

बाहु में क्षेत्र दिया जाता है, बसकी सभी मनोक मनाएँ पूर्व होती है।

इस बन्द्र की लाबीज में भरकर एक या भूजा में खंदने से बन सम

पूर्व तथा संवास भी प्रक्षे देने के बाद क्षाबीय में घरकर जिस व्यक्ति की

नीचे प्रदक्षित याच को समंद्र काग्रज पर कर्मी स्वाही में लिखकर

सनाकामना पुरक यन्त्र

तथा स्वास्थ्य का जाश होता है एवं शबु भित्र बस काता है।

भी निर्म धन प्रका है। अस तम नियम का धानम अद्भाष कामा नार्द्रित । 

7 4 7 A 5 &

पुरिवास संदर्भनात्वा । १५

ा र को पानी में बोलकर रोगी-स्ट्रिक को पिनाने से डडका

टरिइना-नाश्क प्रयोग

ा विश्वाननात् पदन के सन्द नियमित खन सात्र का प्रश्न कार भागा स किसी मंबानकी न करवेग पुत्र, होय मुह धाकर एक

या कर्वाया या ग्रामां या मले यो या बक्रीया "

म पार्मा का 'नरानर रवंदना तक करने रहर सं देखता दूर ूं वक, कर सन जाना है। तर इस प्रयोग का पानित्त किया जान ना ने रहता स हमेगा

# रोर्ज भिलते का प्रयोग (१)

कार्या रेज निक्षे मध्य का अधिका जन जन्म गठाउँ के संख्या मे । ना हिए। मन जब के अ राभ तथा आता में तान तीन कार बहार . तो (1. तन के लिए सम्प्रधाप प्रत्ये एक बाद पुनी विषय «साह

म भागवास है

भन्दों या विकार या समडो या नहीं मो या नारिसो या अहदी मन्त्र ''या बुद्दृह या था हायया या कियमुम' या अल्लाह' भवतिही बलम युलर बत्तमधंकन लुह कुम्बन अहर ।

रोजी मिलने का प्रयोग (१)

ह जाप तब दिन १०६ वर्ष इस म न का जन करते रहना

इस्त सन्त व प्रयोग से नोजी प्राप्त होती है। अब रोजी सिलाना

े बिक्सिम मुक्त प्रता त ने लिख मन्त्र की १००० जार र्भ नथा स अ पान्ने के जिए आही दात के समय सबसे पहले एक

या गहरी

म प्रथम है। इंडन स न को पहन के पहले लक्षा बाद में २० आर 'दलद' पहना

 व देख ६ देव स्पातक है। देशकाम दिना एक उन्हें प्रयोग बारते में साम तथा रोजी क्रांप्त की

बोर स त में 🕹 अपर दहर पहला सावज्यक है।

इक्त सन्य के लाग्यम में एक बार पूर्ण 'बिस्मास्याह' तथा अर्थाद

खाने के किए के ने में इस प्रकार १० जिल नक प्रमान करते का सामक की तरुपरांत राष रोटी रुडिस कक्षी संधितकों को दिन से पढ़ी से सड़ीलया की प्रत्येक गाली को क्लिक्सिनोद्धन मंत्री के स्थानक स्थानह बाद अभिमाणित्रत कर बीयाई रोटी की जांगनां झरबंदी के बराबर की गांव माजियाँ बन कर रोही बनाकर उस दो तह बाल एक संपद करान्त में उनके किए उसमें में सभी मनोक्षामणाएं पूरी होती है हथा रोजी भी प्रात्त हो है। सन्त्र ''या इस'याल बहक्क या आ लाहा। प्रवेष्ण्यम तर्र के लगा पान बार्ज म खर्मार अक्रमा लगा उसकी

## मनाकामना पुरक प्रयाग

| × 9 9 | 27.6  | 6 Q P  | 17.00 | 10 mm         | A. C. S. C. S. C. |
|-------|-------|--------|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 461   | D     | - B    | 790   | 4 2 2 2 2 2 2 | 13.4<br>10.4 12                                       |
| 706   | t.    | からつか   | 461   | 10            | 760                                                   |
| 17.7  | -     | A 4    | 7 0   | 16.87         | 64                                                    |
| 4 to, | 12 mg | 661744 | 7.77  | 9. 3/1        | 19 84 - 10 BANGIBE                                    |

Bless and sheet of

णव दोशी सिक्तने समे तब इस बन्द का निन्य १०८ सार जप वन्स रहना वाहिए।

# रोजी मिलने का प्रयोग (३)

या अल्लाही अल्ला हुस्नमञ्ज्ला गुरम्पर नव अञ्चल नमञ्ज्ञ ।

उत्तर प्रापेण को ४ दिनो तक सियं पीयांपन क्या से कार्ते रह यह को को प्राप्त हाने हैं।

मन्त्र के आरम्भ म पहुन्न एक बार पुरः किस्मित्नात् नवा शुक्

एक संस्थार में ००० वार देखन का प्रति (४) राजी मिलाने का प्रयोग (४)

सर्व प्रयम सहीते के नहते बहरपतिकार को सूर्य देव से पहले सफेर कारक पर नई स्थाही से कीने प्रदक्षित कृत्य को लिखें —

| ٥٠  | tu<br>m | £  |
|-----|---------|----|
|     | 38      | 84 |
| 8 A | 23      | 54 |

|     | <u> </u> |     |
|-----|----------|-----|
| 3,  |          | æ   |
|     | ils in   | N.V |
| 2 7 | 17       | 7   |

म ज "अजिने" या रिक्शाईन इतिकेति या वर्षिनी । उन्नम वर्ष आदि नवा अन में भूरूष वर्ष देख्ड ६० मी । त्या उद्देश मान्य इति अगर है

र प्रस्तुः हुस्सामस्य अस्ता मुख्यपदित वे अल्पास्य भारामदित व वार्षिक समल्लम् ।

का प्रकार से निस्त्र ७२ दिनों तक सन्त्र जाप करते रहते से सन्त्र • ना भारता है।

# गेश सिलने का प्रयोग (५)

ं च प्रदर्भित 'था बुद्हू पन्य' को किसी खुप महीने के पहले हेंद्र-' र प' पहल के पन अपना दिवाकी की रात को जिल्ला चाहिए।

मुन्दिन एक्स अन्दर

एक निमानों के तेल का दोएक जनाकर हिंगक सामन संबंध गांव

सभ पर विभी हुई मिठ है फुल इंग्ल दिस्वका चुना दर्गक्त स्पेक्त की स्थापन विभाग विभाग के जपर मान स्थापन स्थापन का धना है। लिखने समय 'या बुं हैं यह ये में ने पहले जाये उम पर एक एक बेनासा नया पूज जहार र म त को बाट ते जाय। य त राज को ०२ बार अभन्न होरा पान्ती पर जिल्ला एक एक पान पान पान बिहाई नया मुगीन्छन् ६ वरखन्य लाजान के भूनी है। कान के दर्शान रीभव बाज का अपेट कर अपेट अपर कारता आपने से विश्व नथा

100 338 83 350 252 255 4 M W H 3 83 अ Sec. 20 1000 5-10. 5-10. 8 4

• गं ग्रेडा , मान के मान के में मुस्सित के हा किस इस इस इस इस इस

र १ । 'गा र त्याका सकेद अध्यक्त घर बाली स्वाही से जिले ।

रायत्त्रा नामक अटक का यह मधान

Cox

Cir

i 🖯

124 C य ज का स्वरूप यह होगा

4

बार् बहा सन्त पह । बहा मन्त्र श्रम प्रकार है -

या विनयाईल या द्रायाईल या रक्ताईल तनकाफील नहक्त

फिर एक बार पूरी 'विस्मित्माह' पड़कर २९ बार 'दकर' तथा ४०

| ره بد | 6 10     | ·; c |
|-------|----------|------|
| C     | C 4      | 13.5 |
| G 44  | ر ع<br>ج | 3.6  |
| 3.7   | 5.5      | 71   |

त . जन महेच्य ज्यान्त्र है ,

ो प्रिनारोता केल्पाची त्याचिम्नेत्र १००० वर ज्यानसम्बद्धाः

अगड्न इन्त्र का निष्ट अक्ट अने व नाम पर अस

म रोजी से स्व हरेगा है।

"नार बन्दे या बुटे हैं हम मान ना पह लिया कर ती र देकत पहेंचर यात्र के साम मध्यान मंद्र के हायाम काश्रास्था र्यान्यान की लोगान की

### मिन्नम क्रम्भारत ००

य व वर स्वरूप इस प्रकार वनेशर

| 200  | 633 | 805 | 233           |
|------|-----|-----|---------------|
| 433  | DOZ | 533 | 1)<br>0<br>1) |
| 358  | 200 | 546 | AU<br>O<br>Ac |
| 2000 | 333 | 70% | 83.3          |

| _ | 1 |     |
|---|---|-----|
| _ |   |     |
| _ |   |     |
| _ | ļ |     |
| _ | ] | 200 |

| Mbl   | 4.4     | 197  |
|-------|---------|------|
| 7 . 4 | 461     | 4.4  |
| Pre   | 191     | p. 0 |
| 661   | W - P'' | 191  |

व की द्वार म मुक्ते द्व र म म हे क्षा में द्वारा अटन में का भारत हो के त्या भाषा को नियम के

# हुकान की बिको खोलने का यन्त्र

न । त पर है सदा माल खुन चेन्द्रत अगला है। अधिवतकर दें होता विकासितिधान कत्तक सन्तरमा भी देनी य दे किसी ने जानू दोना अधवा ने किस प्रांत स्वर दर दे की

व नव पर केटरर जमर प्रश्चित कता को कानज के ऊपर स्माही से ७ स्त्र । फिर क्षान्त पर मूल र खकर लोबान की अनी है, सहुपरात एक भिर्देश सम्बद्ध पदकर १९ क्षार 'दक्क' पहें सिर निम्मिजिखा 'वांध शुक्त पक्ष के पहले बहुत्य्वतिकार को कुर्म बक्र की रोडि से Sh ast off

र्गाशदों बहक्क या फलाही या वामिता।" 'कि रेज्क्लफन ह द्यान फल'ने की स्थितन फलाने

र मा खर में जिल्ले हुये एक नाज का फर्लाता बनावर असे मीठे तेल - - ब्राज में ७ दिन तक बलाम ती इकान की विकी पुन रत मन्त्र के प्रत्य क्षार पहुर के बाद किए पप बाद दहाद पड़

\$ 21th P. Lett. विशेष यान के में के उसे मन को निखर भी अविश्वक है। सन्त

सरपायाद मध्य का छोते या वांदी के तार्थीज म महत्वकर अपना कार्ट अस में सारण कर लें। साथ ही मिंत दिन भाग कान्य मन्त को लोगन की सन् भागमा देने गई।

इस मन्त्र के बादि तथा अन्त में क्यारह-न्यारह बार करद पत्।

पन्न लेखनोपरान्त पहले एक भार पूरी "व स्मत्सान पह किर १००१ कर 'सम्मन्तिक मन्द्र व दे पूर्व "या अल्लाहा या रहमनी या रहीमी वा ईयी वा केंगुमी।"

190

797

## मुसीबत टाजने का मंत्र

००० विराज्या १८०० तथा असिना स्ट्रीत तथा अस्त असि असि विस्त ॥

विधि य द रक्त स आग अग पाय दा पानी बन्सन नर सा अन

"व - "शेख करीद की कामरी जार अधिकरी जिलि।

" अबोप से दोनी प्राप्त होने लगती है क्या बरियती मूर हो

मुक्तिम तन्त्र-वास्त्र ७४

म राक्काल

| 25.5                | 4 4 6                                                  |                                                                  | 722                                                                          |                                                                | 지<br>지                                                     |                                                   | 332                                             |                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| कार्य-नाथन सस्त (२) | मार्थित मार्थित के मिल्ला मा अध्यक्त के निक्र ने स्वास | म कार्य किन्द्र होता है। पहेंच इस म ज को पहेंगा (देव की मा अप ना | कार्या अस्ति के के कार के कार कार के कार | सब रूप प्रतिन्त । शब्द साँचा 'एड कोचा फुरा सत्र इंट्वरेशिया ।" | ांभकल चहुँ तिथि धार्चे, छल छित्र कां इ रहम न ए'चे, रोग दीप | अलान को घाषा हाकिनी सार्क्सन को पकड़ ल'य' नार घार | ा की भाष' अउत पिना की वर्षा आय', यीथा सर्वकिक्त | अप की धाया भूत प्रत की बाधि लाया, दानका महाकरेल |

। १ भग्न हाला ध्याया वर्ल षालि-वालि रे मुहम्मदार्गर क्षाबद्धा उक्षान नी भी कृतक अभी धना, हुनक पोल चले, खाँचा समा धार्म जाय समेद घोड़" समेद पलात, जाप घरा "पान, पिन खिये मत जाव, कीमू जमो आदेस गुरू की |" । यम नहीं कोई कीर हवारे बोर को स्थान, सान समुद्र ा मुत्रमदा पार, घला चला सवासर को लोला खाय, अक्स ।। हे उन्या कव्या चढ़ाय प्राप्त बुलाय में स स्थिलाय कीम क्षेत्र । बचरों पीटने तीड़की पळाड़नी हाथ हथक है। पाँच बड़ा राजा म थ म निमान्सन रोम रेम में ह्यान है नाह्या शिनाय निम्द लह सिकाक से ल्याच, कालल कतरीटा सी ल्याच, मही की । कार्ड मी नय व मदा के धर मा नयाय के जे की हुन्ति मो त का के घुमनी बलाय मी स्थान है 'ति दरी, हान हाड़ । मा पदन म' काट सो क्रिना सी स्थान मुहस्ता गली पो स्थाप, भा क्षण बातार सं स्यान साठ मा, पाया मा, भी ताड़ी व अरुपत पुरस्म मी न्याव, जाव अन्य तहीं हीय वह में मन्त्र--- भ्राप् नमे विध्यक्ता है रहिषान ग्रहाम सहस्र में र्वपाता मी स्थाय, स्थल खाता भी स्थाय बारह आभूपन

>

ヘマモ

ファロ

> ~ ~

779

710

> 3

2 4

147 447

> 19

スモ

|    | 726 | 202  | 4.4     | Arz |
|----|-----|------|---------|-----|
|    | 228 | 4 73 | 032     | *26 |
|    | 362 | Яεз  | rd<br>N | てるの |
| 84 | 352 | 22.2 | 777     | 332 |

## कार्य-साधन मन्त्र (१)

पूरत का धाया, देव दासबों की भीति लाया, दुसबा सवक्रिकल मनाबन्धल तारिया, नारिया, जारिया, जमारिया, एक अविक्रिल शुलेशान पंगन्यत गटा, सुलगान पंगन्यत के चारी दिक का "अंध् नभी मान समुद्र के बीच शिला जिस ।

विधि - राह के समय गोवर का चीका क्षत्र कर धूप-तीप, चन्द्र स. मन्त तथा तेवेख चढ़ाकर, खबा संद मोहन भीक का भीग समाकर, इस मन्त्र को प०० बार जगा खश्य तो सिख हो आसा है।

जब किसी काम की सिद्ध करना ही उस समय इस बान की पढ़कर उपर को मन्त्र पुन रक्ष्य के कंग्ने के इसे माने के भूत प्रेन बार्ष्य की भी बुर किया जह सकता है।

### पोर का सलमा

3300

मन्त्र — "या अरव्याजिक्षक में तेरा इल्पियास लिल्लामकादिल चिन मेर पान।"

विकार कुछ के उसने पर राजि के समय एकान्त-नथान में सोबान की पूर्व केते हुए इस सन्य की अन्दी भाषा पर १००० बाट कहने के २९ दिल के सोहर सोद प्रत्यक्ष अन्कर प्रत्य की उत्तर देशा है।

# मून, प्रेनादि दोप-निवारक प्रयोग

ार्रे हिन्दा स्मृतिक है विश्व में हि बुक्कों की मान्यशा तो है रूप प्रधान है भी जिसे निर्माल के के किसी क्षी-पुरुष की परेक्षान किसे बाने रूप स्पान है तथा इनके हारा किसी क्षी-पुरुष की परेक्षान किसे बाने रूप स्पान तथा परक पर्यापि के बयोग किसे जाते हैं।

हम प्रकरण में मूत-श्रेह जिन परी सादि के इकोप के मुस्ति दिस्ति । के निग्न हमोगों का नर्तन्त किया था। एहा है। इनमें से सभी प्रयोग । ता किया हमोगों का नर्तन्त का मान्यक्रम न हो। मान्यता है। इनमें से सभी प्रयोग । ता के का मान्य का मान्यक्रम हो। मान्यता है। इनमें निर्मा है। इनमें के का मान्यक्रम का मान्यक्रम हो। मान्यता है। इनमें निर्मा है। इनमें भा मान्यक्रम का मान्यक्रम हो। पर के मान्यक्रम का का मान्यक्रम का का मान्यक्रम का मान्यक्रम का मान्यक्रम का मान्यक्रम का मान्यक्रम का का का मान्यक्रम का का का मान्यक्रम का मान्यक्रम

सन्तरं के प्रयोग करते से पूर्व यह जायस्यक है कि उन्हें किसी बहुण स्थान निर्माण के एक अध्यान से को पार्टी है से अध्यासन के कि एक में किसा जा पार्टी के से से से से से से अध्यासन के है है के से किसा जा पार्टी किसा प्रयोग किसा प्रतास के से प्रयोग की से प्रतास के से प्रयोग की से प्रतास के से से प्रतास की से प्रतास के से से प्रतास की से प्रतास की

# बच्चों के लिए आर मदायक गडा देने का मन्त्र

म-न रंघ ने इंच मैंना मुने जा अली का पंप, कीई
। महोड़ का पंप, नाप अंति निदानी का बंध, खड़ी और बुकार
। जा, नवर में। गुजा का यंव दंत में। पुत का वंध, की में
। में के पा का अंप गुजा का यंव दंत में। पुत का वंध, की में
। में के पा का अंप में। में अंपिता मुने जा अभी का यंध नाह और
। का यंध, जमीन और आसमन का बंध, पर और बाहर का

मुस्सिम् बन्द्रान्तस्य हरू

क्लीम की बंध, यथ ना बंध की तो मुर्ज मा अर्ला का बंध ... र्था, धवन और पानी के बंध, इस और पतिराती का बंध, लीह और

वालन संस्तान में मध्य द होता. इसमें १ माठ लगा में तथा सना गान निमंद ने समाप्ता सने बार अलो क नाम सं वान्तर को योग द 'पर कद के के भी मन के धर्म हम्म को की विधि न ता का राष्ट्री क बाने मक इन न मंदर इस म व

प्रश्निताह के हम निर्मित तथा का कार्या स्नादि दोष-निकास यन्त्र

337.

क्षेण्य दृहें हैं। जेगल न ने यो प्रांतन य व की करने प्रधानिक मा मानद कर्याम प्रांति खकर

| या दस्याईम | Asi | क्ष्या क     |
|------------|-----|--------------|
| d          | 90  | N.           |
| र्म सा     | 6   | या<br>जिबाईत |

| Je 1919 | ₹ | Je sal |
|---------|---|--------|
| >       | - | 4      |
| die sin | r | J      |

## भूतादि दोष-निवारक फ्रलीना

लक्षे इती इते से भूत प्रेल अर्थेंद्र पात अते हैं।

ार्भी गर्भ में नहीं प्रत्याना कृष्ट होंद्र के के जिला है वहां सूत प्रस्त



नीचे प्रतीयन यन्त्र का कलीना बंदाकर भुवादि प्रका शेली की

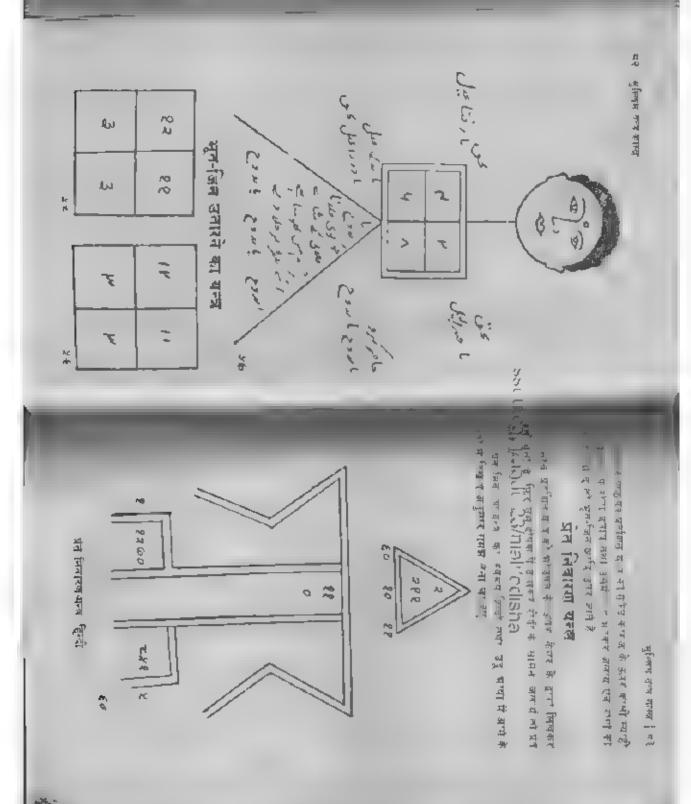

गं क्षा का तेल भागवर वस्ते वह बारी शालकर पोद्या सिट्टी हार ा माम प्रतिव म्यान पर नक्छ । किर उन्ने एक नवें मध्य करते में लग्ट कर बत्ती बना में तथा दीपक लामनेपरीन यन्त्र पर पास मूल घर ये नया भूप दोष देकर पूजा

भूनारि देशानीसव । या यान्य हिन्दो

TO THE STATE OF 官性性性性 ्री या मीता है या उस करती से जाता दें जिस् याज्ञंसतः याज्ञंसतः याज्ञंसतः याज्ञंसतः याज्ञंसतः याज्ञंसतः **~**0 20 dis. 90 A 6 . <sup>0</sup>α برإد Αę 414 ₩ ₩ 100 10 6 या बसर ng Je ñ यास्यत यावसन 27000 यानसन यावसल TH P TH या वसत याबस्त

ाप नाहिए। यन्त्र में लंद "फनान मन्द नाय" है बहाँ भी रोगी ना दान में अपन अपना नोचे भूत अन्त । प्रतार रेगी का नमां भी

करके सफेद कराज के ऊपर कंतर न जिल्लाना चर्रहरू। अगम पृथ्य पर प्रदक्षित स्व अब्द्रिय कादर की नानी को सक्षाप

## भूतादि दोष-निवारश यंत्र

(अत निवारणना व उर्द)





ण क्रियमा बार्ह्स ।

कुंग्लम तन्त्र शास्त्र ५८

दोनक के सन्त्रने फूल सक्त मिठाई की दक्तों। जब संपक्त अस न तक जूत करता रोजी को खनती नियाह दीचक भी की बर जमाने के भ कहें। इस प्रयोग से शुराधित दूर कथा काले हैं।



(भूशारि रोष-निवारण मन्त्र, उर्दू)

# परियों का खलत दूर काने का सत्र

मन्त्र ''शेष महदूव कृषमह विश्वलमह वही मही में पार हे की सा की आहंकार महंकार महंकार हिरमहा में र तहरा मिलार अश्री ह्यांने मुख्यांने मुख्यांने सुरहारी खुशवोई में बढी क्यांस मुलेमान का संक वरी की हुकम की जै कीन कीन पती क्यांस पती स्वण परो हा

भी बर्रा कुर्य की लाउली की बी फानमा की नी मी नी अपना वाना कर आप लेना नवा ने श्वत का प्याला आप ले आप टर्गावर होता मीर मुद्दी मुर्गेन मावद्म जहारी या शेख सरफ अहिया पठाय आप द्वालिक न हो तो रोज कवामत के दासनर्गार हुँगा।

इस प्रश्नेय को करने के लिये जाते-आते समझ बोजना नहीं पाहिए।

## भूत वर्षेग्ह का गण्डा

मन्त्र अ.स्.नमो अन्देश एक को लहानो सा सुरम्मद पठाण चहुका रवेत घोड़ा अन्त वाल सा भूत बांधि प्रत बांधि करिया मनाश बांधि चांपठ जांगिन बाधि अइसट क्याना बांधि, चांधि, बांधि रे चांची तुर्गकर्नी का पूत बांगि प्रांधि कोत् न वाधि तो अपनो माता को सैया पर पांत धने, मेरी मिक्ति गुरू की शांकि पुने मेन्द्र ईरवंगिया

विश्व पांच ने की (अब सीच राम की पिल्ट तिम हैं पांच की साम के किए तिम हैं पांच की पांची की की राम है पांच की सीम है जिस राम की पांची की सीम राम की पांची की पांचा की पांची है। उसमें की पांचा करने से लगा में पांची की पांचा की पांचा करने से लगा में पांची की पांचा करने से लगा में पांची की पांचा की पांची की पांचा की पांची की पांचा करने से लगा में पांची की पांचा की पांची पांची की पांची

## म्हर्मदापीर का मञ

मन्त्र ''अप्यूमिंग स्पर्यन्त्र नगरं ३ ६। देत काया जिस कारण जुगरंज म नाम ध्याया, इकारत जुगराज आपा भारत बाया भिरा के छूल बकारत अपा और की छोकी उठावन्त अपा आपको पीक्षी बेठावंत आपा, और का किवाइ वीजना

पिंड कीचा फुरा मंत्र इंटरशंबाचा-मार, कझ वटाय मुहिया हत्तरक, शारा सिलाय, शब्द संचर जाय ती मी राजा इल्लंस अया, उल्लामण, प्रशाद सम धार बादि, जिरादे की बांब, रक्ष्या का बंधि, क्षरादे की बांधि, अवता का गजनी के मुहम्मदार्पात बने तर मंग मनर भी बार, जा दिसरि को बाँचि, सफद की बांधि, लाली की सांध बाँच ० ने गट शांकि, पराई को बाँच लीली को बर्पन पीली को ब्रॉव ब्याह को बांचि, विद्र के बांच, द्वार का बांच, हार का बांच, राई, नही। परियों को बांचि, डाकिनी या फिनै की बांधि, पेटक का बोाघ, छल बांध, बीसठ जागर्न' की बांध, बादन के व को बांधि, आकाश की य'तिती को बांध, चीर 'वस्खाय'र की बांध, जिस्सट बनुश को भूत की बर्रें में ते की बाधि, देव-दानन की बर्राध, उड़ान शहन आया, आपका किनाइ भेड़ना आपा, बाँध सीचि चिसरा बगध

जरे सुबा माना-माद्रण का भीग स्था ६ त - सहम्मातागार आक्षण उपनिधात होता है और प्राथंना करने पर भूत पत डाफिनी माफिनो अर्दिको भक्त विधि विभी प्रहण के राज में इस मान्त्र को '०० म की सम्या के

# आफ़न दूर करने (दिख्याधन) का मन्त्र

बली की चौकी बैठी मुहम्मद न्य्रालन्ताह की दुलाई। बिदी बनिदी अली ला इलाइ काट इक्लिल्लाह की वाह इत्रवत रसे इनाईल दम्ह घपटमा दश्य राभ्त हुसैन पेश्वा मुहश्मद रस्त जिल्लाहरू, बाँचे दस्त रस्ते मीकाईल, पंतरस्ते दस्ताकील पेट खाई दुसरी निर्दे पसार चित्रं बाराट मलायक असवार टार्ध टस्स मन्त्र - याहि सार मार जिल्ल देव पती जबन कुमार एक

हस मन्त्र का इन्न्बारण करन सं सकत हुए हो जाना है। बठने खबबा सीन से देह-रक्षा होती है। समान आदि का प्रसान हान पर हैं। इस मन्त्र को पड़कर अपने बातें अरेर संकीर खोक्कर उसके घेरे में धुटकी बंब में से दिला बम्झन होता है अयोग् सद खोग का अपन दूर होती विधि इस माल का अवार पड कर चारों अन् हाथ फिराका

# मोहन एवं वशीकरण प्रयोग

## मोहन तथा वर्शाकरण

अन्य व्यक्ति को अवसी क्रोट क्रायांचित कर उनके द्वारा दुर्वनक्षत स्रीमनार के मन करना है। ंत्र सधी की अहरात केसी

की अमल ने नाम है। ण्य जाते है। हिन्दू न विकी के अधिविक्त युक्तिमनांतिक भी इन प्रयोगा धार्क्षच तथा वर्ककरण के प्रयोग प्रायः सभी धर्म-सम्प्रदायों में

न बना द्वारा समान कर र किया जा वर है। है और देख का है कि नक्षा पामक मिन्दू नथा समलमान स्थाप सामक क प्रयाप का ने ने ने दे दे की जा महाहै। या १ १ १ १ १ वर्ष मान का की प्रतित्या प्रवासका । बाह्य बद्धा ब्रह्म हरता नामन्त्री अस्तिन् के विकास

नया भान्यांत्रत मा अभाग अथवा त्राः पर इतक. व सा व व द विका गाप्ति व विकास का कि हो भवना है। बानद्वा कि । जा कि अ हुम सम्बन्ध में कर्ड सर्वेत राज्ये की आवेड्सकत है। स च समान दुनि र पूर्ण प्रयोग स्थाप के लिये अ'हतकर क्षेत्र केंगा। <u>च्युत्रस्य</u> ने पत्र र प्रकृत्यान्त्राच्याः अत्र के क्रक्ष्य प्रित्ते अत्रथा प्रकृत महिने रक्ष लेक्ष्मणा सुरवा लेक्षण के द्रश्या कर्ष था जा व

ज्यापन करने के सफलका प्राप्ति सम्मन होती है। प्रत्येक प्रयोग के साथ जैसा निदंश दिया गया है, उसी के अनुसार

# स्त्री वशीकाण कारक यन्त्र-तन्त्र

बठकर निवर्ति जेत प्रश्न कर 'पर जब स्नेन्यार अ थं तेब उस दिन कियी एकान तथा सान कमर म पक्तकर पिज्ञ में ग्रह कर दें अपर उठ क्षामान्य क्लान्याओं के के वह । विधि बंग के पहनी अपना दूरती तारी वे नी तर मीत हो।

सर्वप्रथम पोली मट्टी ते एक नया वीवक बनाकर जसमें दिल का

तेल घरकर रज्यं, फिर एक सक्तंद कागज के ऊपर काली स्वाही है न

|    | Strate Strate |                      | रे सहरता <i>व</i>            | कान्त्रकल्ला                                   |
|----|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|    | इक्ष्म        | केरी की<br>कार्य समय | माराका कीर<br>साम            | क्षेत्र लावे                                   |
|    | ्रापी राम     | रूप सर<br>सर्वे सर   | नारावा बीट काली रात जिल्हाली | कालाकत्या जो न त्यांचे सर्वीको दीज लाउ प्रतानी |
| 74 | साम भाव       | अल भेद               | मिल्नहोलेक्स                 | अड वास                                         |
|    |               |                      | - 54                         |                                                |

| 66.60     | 3. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 de            | 1 3 40 1 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 11 638    | Soldie Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 2             | 4.116.73 |
| الدي داري | Service Contraction of the Contr | ر المال در المال | 1000 000 |
| 12.0      | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.04            | 14/      |

यस्त निर्देश करात्र की स्वयद्वस्य क्रांग्ने अस्य यस्त्र में शिक्ष क्रम्यत्व की स्मृत्र को कारा अने सफद हुई या स्वयद्वस्य तुम वर्षा की अर्थन केंद्र व इम प्रकारित की हुई केई माजी बनी नैयार ही उम पुन्थम तेन में परे हुँ। इंप्यूकी में द्यान दें किए कीस का विज्ञान का रीक क्षेत्री-क्षीय

सामने बैठकर किन्निलित मन्त्र को उच्च स्थार से श्री बार पढ़े "

The state of the Color of the Color भन्त--'काला कल्या अर्था वन मुक्त छाने सारी श 절착 쾀 \$ महिंदी के लिए पर पर धरे ॥" जो न लग्द ना स्वा हास लाप बर् जार म्म. स्र il. क्रांस्ट्रास 33 수 वन 当時 वाब वर्ग्य । ii Bit साम 77.4 텔 심리 414 वाब ă 함복 =

अब हत्य तथ का मध्या को गण का आहे. तथ है पर पर के अ बेहा को हा बहा कर से ने ने ने ने ने ने ने का से ने ने ने के पर पर पर के के करार त तथकर पार्वा है पूर्व अने 1 (ख द

क्षार के दून दान के लाज के अच्च के छूट जोगक के प्राप्त के प्रिया के के दूनरार के जान के प्राप्त के जान के क्षा के दूनरार किया के प्राप्त के प्राप्त के किया के प्राप्त के प्राप्त

र अप भ भ जिन बार प्रति हो जाने पर एक अ थ या प्रशास पर भिष्ठे तथा पन्त का का जाने न स्त के एक बाद पान माना दा दाया पान को भ न के सार उस कोए को उसी करा गार माना को पान यह जहां में के नूस प्रकार था। कोए को छोड़ र माना माना को पी श धने ये जिना अधीन सारत का माना को भी महक्य पीए की और सारेखने हुए, साथ स्वान बार नोने का पान भी भारत पर एहँ वक्षा पो जाये

वर पर प्रति को समर्गत के गर्म सम्बद्ध के भी पर है। स्वीअलीयन इसे केमी भी फुरार दिल क्यों न हो। सीक्षीत हो के र व्यय हो सफार के

पास चला अपने हैं। टिप्पणी पूर्वाचेत्र सन्त से अही अमुक्त शब्द अप्या है वहीं,साध्य स्त्रा के नास का उच्चावा करता चाहिए तथा पत्त्री में भी अमुक्त शब्द के ह्यान पर साध्य-क्यों के नास को किन्धाना चाहिए।

## वणीकाथ यन्त्र (१)

यन्त्र से जिस जगह पाना अधिक समझी पान का ज्ञान के वहाँ साध्यानको नेका उपकासिको के से साँका निज्ञा या ज्ञान रौयन चयको प्राक्त का तम) भरकर उसमें फलपर का कलकर अलाध य-म का न्यालय तथा प्रकार क नीचे प्रयानित मान को सम्बंधान मान पानी मान मान मान मान

|   |  |   |   | á     |
|---|--|---|---|-------|
|   |  |   |   | 4.0.1 |
|   |  |   |   |       |
|   |  |   |   |       |
|   |  |   |   | 1     |
|   |  |   |   | 4     |
| ı |  |   | ۰ |       |
| 1 |  |   |   |       |
|   |  | ć | ) |       |
| þ |  |   |   |       |
| • |  |   |   |       |

| 35.52 | lle<br>le<br>re | TO YOU MA                 |
|-------|-----------------|---------------------------|
| AAKE  | A CONTRACTOR    | 20<br>20<br>10<br>61      |
| 3 % 6 | 70<br>70<br>70  | \$30<br>140<br>140<br>140 |

12d 12d

> <

PO 19 FION ran LOIL 10/A 300 710A F0/0 TO V.

माधा पूर्व होती है। उक्त प्रयोग समानार ११ दिस तक किय करते क्षेत्रे संस्कारित.

कृतिकास काल ज्ञान ६३

# वशीकरण यन्त्र (२)

००० १ १०० नम् हरितार के इसी के मिन्स् हिन्दून । वस व्यक्ति को बस में करना शिक्षकर, फलीका बना स ! पित एक कोरे शकारे से तीमन कुरव परकर तीने पृष्ठ पर प्रदर्गित यन्त्र को अफर कारज पर काशो स्वाही से

| Ac  | 3.5            | 3.,        | AG. |
|-----|----------------|------------|-----|
| 20  | دية            | وم<br>درز  | ħ.  |
| 19  | m              | 100<br>3Li | Ng  |
| , O | A <sub>3</sub> | 6          | 20  |

| -1  | Рw. |
|-----|-----|
| 4   | >   |
| - 1 | 4   |
| -1  |     |
| -1  |     |
| -1  |     |
|     |     |
|     |     |

| 0 7 7 7 7 1 8 7 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $\overline{}$ |    |    |    |
|-------------------------------------------|---------------|----|----|----|
| 70 2 7 -                                  | Ð             | 19 | ľ  | =  |
| 0 4 -                                     | te            | ₹  | =  | >  |
| 3 9 5 2                                   | jo            | 4  | 14 | ~  |
|                                           | ď,            | 4  | 7  | 43 |

वनी वा पुरव साधन के र स स्वयं चला अन्तर है। ्रा १६ १ ते १६ १ ते विव में संतर १ ते भूता अंतर १ ते १६ हो प्रीयक का सह उसके घर को अपर स्वास अविद्या की देशों देक

## प्राप्तका-बश्चाकार्य यन्त्र

स्थे प्रदक्ति सम्बन्ध स्थेत कार्य वर सामी स्वाभी में सिख कर फलीना सेना में नवर जेम के र करने में कुरेंग का रोगन भारतर पृष्टेंद्री विधि से समाजद प्रदर्भ करें। ११ दिन तक निर्मायत प्रयोग करते रहने में मनोर्निकाना पूर्व होती है।

| 08 22 15 JA 22 15                         | おみとユオ | ₹822h |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| 28 C 2 K                                  | アカヒコス | ****  |
| × 5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3424  | 24220 |
|                                           |       |       |

| JARRA      | ЯЯКЭЙ | 2823  |
|------------|-------|-------|
| श्व द्र चर | アカヒコス | X4785 |
| XS K P K   | SACAR | ***** |
|            |       |       |

| (F)         | Λ+      | d           |
|-------------|---------|-------------|
| 6           | 3c      | da.         |
| a)          | 4       | oc.         |
| फलायनं कलां | अला दुव | अस दुब फतां |
| rl          | 70      | 01          |
| 440         | *       | E ;         |
| ×           | ds      | , ,         |

| ~        | >     |
|----------|-------|
| Đ        | 7     |
| 49       | 2     |
| 1 5 th 5 | يل مي |
| -        | -     |
|          | 4     |
| -        |       |
| ~        |       |

04 01 04

# OPANO TANO 6PANO

DAKEN DAKON DAKER

ロスアンマ ロスアンア ロスアロ

6

## पनि-वशीक्तया यन्त्र

पन्त की पृथ्की में गांद दें में अब तक बन्त्र अमीन में नहीं करण, तब ता सोजरहा पर केशर में जिल्लाकर, ह्या यह लोकन की हुनी हैं फिर ना व प्रदोशात बन्न कर प्रात का ज सपेद काराज पर करती स्थाही से

अब भीत अपना पानी के क्यों अन कर्ण पहिला।

क्रम्या च द्वत

# विविध कार्यसाधन प्रयोग

दुरमन को जुनो मार्न का नन्त्र

हेट के दूसरी धीर सिर्फ बुग्यन का गाम लिखें। से, कच्ची ईट के करार एक बोर नीचे प्रशीनत यन्त्र को निर्वे क्या उसा श्रेन्त्र की स्वहत्य हुन प्रकार है किसी विकृष्ट बहुनि के अन्तिही संग्रसवार को, क्षीसन्त की हुने

| 2  | Ta' | 2,             | P    | 됙   | 왘    | 134 | įئ. | 14   |
|----|-----|----------------|------|-----|------|-----|-----|------|
| 획  | 뷬   | 埖              | ä    | 23  | ~    | 왘   | Δį  | , 41 |
| 異  | #   | ্ৰ             | 7    | 8   | #    | 4   | _d  | ㅂ    |
| 74 | 2:  | O <sub>1</sub> | 벌    | 74  | 왘    | 34  | Ę   | 片    |
| A  | 3   | 4              | 34   | 웤   | ณ    | ĸ   | 7   | 与    |
| ሷ  | 21  | 37             | 出    | 되   | 4    | ä   | ਬ   | 31   |
| 긕  | Ω¥  | 띡              | 1 23 | 덕   | On . | OH. | 의   | वा   |
| Q. | OH. | 4              | 뫽    | প্র | থ    | 24  | वा  | 0.1  |
| ą  | 3,  | 4              | ΩH . | ঝ   | থ    | 2   | ભ   | Ή    |

उन्त गन्त को सिक्षते के बाद एक बाद 'विन्तिल्लाह' पढकर ४९

मन्त्र—या कह हारो या हतराहलो या दीगहती या अस वाकितो कलाने के सारे जिस्स और ग्रुंह को भेरी जुती की चीट बार दक्ष्म पर फिर १००० वर्ग निस्त्रीय मन मान को पर से घायल करो बहरूके या कह हाता ।"

|    |    |              |           |     |    | 4            |    |        |          |
|----|----|--------------|-----------|-----|----|--------------|----|--------|----------|
|    | [1 | -            | [,        | Q   | 0  | 4            | (- | $\sim$ | Ħ        |
|    | 9  | $\dot{\sim}$ | $\subset$ | ly. | ے  | 145 <u>—</u> | >  | 3      | ~        |
|    | [t | 6            | F         | ~   | P  |              | 2  | 9      | (        |
| Ì  | N. | U            |           |     |    | 7            | _, |        | _        |
| ľ  | 0  | (5           | C         | 5   | _  | 140          |    | 1      | ~        |
| Ì  | -  | (            | 0         | Ę   | \L | <u>-</u>     | Ç. | (3)    | $\gamma$ |
| ı  | -  | ~            |           | 9   |    | ~            | [1 | P      | _        |
|    | ]. |              | -         | C.  | Ų  | ~            | _  | U      | Ç        |
| Ek | R  |              | C.        | 1   | -  | _            | ت. | 7      | U        |
|    |    |              |           |     |    |              |    |        |          |

मन्त्र के बय के अन्त में पुत्र ४९ बाद 'दकद' को पहला बाहिए।

बगय यन्त्र चिन्त्रत ईट को अपने सामने रखता बाहिये नथा तेल का भा कर पर नुहर ने ० बरर मंच को पहने के बाद शहु कर नम्म किना ह कि क्यांज पर १ बार कुली अवस्य सम्मर्ग च हिए। स सं जम करते परान भी जनावे रखना बाहित उस्त विधि से बस जिना तक जिल्ला १००० की शहरा में मन्त्र का

र तथा हर बार १०० म ल जगते के बाद हैं है के जिस बोर गत्नु का नाम भन् हरे, उस पर एकिन्यां मुनियां मारते जाये। बराकर दल पर कृत इस तथा भिष्ठाई बहाथ, फिर मन्त का अप सुक अधा कान पानवाय यात्र विश्वीत हिट के सामते अनुनो की का विकास साखिती अर्थात् क्सर्वे किन बाव मन्त्र का अप पूरा हो बाय. तब

4 12 Page इस प्रयोग से वर्त्यु के क्रपट थूरों पक्ते हैं हजा जैसे कृष्ट अप्त

## जिहा स्तरभन मन्त्र

सन्त--- 'अलक अलक अलक दुरमन के हुँ है में इनक म दाथ इसी रूपा तेरे कर दुरमन जेर कर।"

र स्व के न कही जान पर हा निम के सामन १ ट कार मान साम का बाप कर राम के का प्रतास के सामन १ ट कार मान साम का बाप किया अने पर रें ते का मान साम सहस्या प्रकेष अने अपि उसे स्टेन्टन का धूनी नकर न निमा के जाब के दें रामां सन्यक्त भूपा हो।

## शत्रुनाशक प्रयोग

में के प्रतार पास की सर्वेद आगान पर काली स्वाही में लिखकर पत्नीता बन गं। फिर एक बार ककार में दोगन एक्का स्वामी का नेन क्योरह भारकर, उसमें पत्नीने को बालकर महाया जोदक का मुँह पानु के भारकों ओर रहना प्राहिए।

| 5434 RO  | 10000000    | Ac 3x 92   | 143698   |
|----------|-------------|------------|----------|
| 38 38 BB | 663630      | 23 9 16 23 | 26 76 28 |
| 525488   | 3 3 3 4 7 3 | 68 3K 36   | AE 25.33 |
| 35 2493  | 36 34 38    | 58 88 22   | 36 38 36 |

कह । उक्त प्रयोग को २५ दिनों तक समातार करते रहते से बहु का नाम हो भागा है।

| hahoni  | 4100         | PINGEL GIRGEL         | A NOA.     |
|---------|--------------|-----------------------|------------|
| hihohi  | 97 404       | 67 HOAL TANANI ALHONI | A1 4041    |
| 1404 77 | 71 000       | 41 60h.               | r4 h to h. |
| WAGAI   | HADAL DARONE | 14 hght               | 240412     |

## करी की छुड़ ने का प्रयोग

प्रदेश है आयुक्त केंट जलके निया के भाग हो भाव असे हुकान के जिस नियम के प्रतिभाव करता चिहित

| मेदी का नाम<br>जैदी के वालिए | 8                        | या हारिज          | या हाकित         |       |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------|
|                              | 23<br>23<br>6            | fp3<br>All        | 2.3<br>2.3<br>A3 | - 4 5 |
| क्षेत्रवहुक                  | 9<br>m                   | ارد<br>درد<br>درد | ASA<br>ASA<br>Pl |       |
| या हारिक पाइमिस कहासिन       | الط<br>الع<br>الع<br>الع | 23.50             | 2280             |       |

पुरिकाम सन्त्र-बास्त्र १०१

रविवार के दिन एक बंगकी काला क्यूतर पकड़ सार्व, किर स विश्व बन्ध को केसर द्वारा पीअपच पर सिझकर, धूप-सीप देने के बन उस्क क्यूनर के सर्थ में बीच में तथा छड़ा में।

बन्त में निस बगहें हैदी का नाम तथा उसके पिता का नाम जिल है, वहीं केदी तथा समके पिता नाम कियाना चित्रह ।

|     | المرائع فرية | 99    | إوادة      | 20,59 |
|-----|--------------|-------|------------|-------|
|     | 1909         | 7 2 1 | it set out | 14.4  |
|     | 3 21.69      | * 17. | F 17 7     | 24.4  |
| 6 m | إعافظ        | 0 40  | pwq        | PP 1. |
|     |              |       |            |       |

# चोरी का पना सगाने का प्रयोग

मन्त - "उत्पुर्जन्सनतास परुद्र बोटी बर पत्नाव सेत हुद्रा स्पान स्दा वा कड्डारो या कड्डारो ।"

प्रश्नेम विकि--विश्नी नदी सदवर कुएँ के विकार बंडकर वस करन को 131 बार पढ़कर पहीं को बात । एक सत्माह करू निम्ब इसी निमम

> स पन्तन कर तो देशो अर्वाद्य में दिसी दिन ≍वान के माध्यम थ चौरी आ सारा भेद सम्लग्न हो अपर्या । को ध्यन्ति चुरा तो जया होगा असका श्या खड़ी पर चौरी का मान रस्था होगा, उसका—सब कानो का हान ानूम हो जप्पा।

ा अध्या १३ विज्ञाति का यन्त

नंखे प्रहीणत याचे की सम्ब काण नाम काली स्वाही से जिखेबा पोजपत के ज्यार जान करने में जिलें और जिसे आदमी को जिलादी क्ष्मार वे गहीं अवनी दोंडे मुंबा में वाँच दारा पंजारों ज्वार बाजी बाह हो अतर है।

| 5   |     | 60 | 90 |
|-----|-----|----|----|
| 6,7 |     | 60 | 69 |
| 60  | 100 | 69 | 60 |

| 1            |   |    |   |
|--------------|---|----|---|
|              | 7 | 7  | 7 |
|              | 7 | 17 | 7 |
|              | 7 | 7  | 7 |
| r4  <br>rs ; |   | i  |   |

# वशीकरण सम्बन्धी विशिष्ट प्र गेग

बसीकरण सम्बन्धी कुछ प्रसीतों का उत्तत्त्व पिछने दुब्द (णा म में भका वर्षोकरण सम्बन्धी कुछ नेम विशिष्ट प्रदानों की उन्तर ने कर्ना के पहीं के जिन्हें पहेंचे हण कामलों की अञ्चलकों हाथा बहा करनाई से पान किया जा सकत है।

विक्रीकरण सम्बन्धी में प्रक्रीण मन्य सायन की श्रीकों में अहे हैं। इनिस् में कियों भी प्रक्रीण को कीना से पूर्व निश्नतिन्तिन 'हक्यान्तर प्रव स्थान करना से बेरवक है

# भविष्य सालूम करने का नरीका

अपनियात ए कत्यात (दर्शकाण अध्वाक्षी प्रयोग) के लिए सर्वे-प्रथम नाला भ ना का क्षेत्राच सन्त्रीय सर्जा आवश्यक है। इसका विशेष निक्तापुरुष्ट है

जिस कियों के अविषय अधूम करना है। उसके नाम के बदद स्था जिन्दी में के नाम के अदद सिक अ कर खाना कर जाड़ के। फिर तम्में क्ष्म ने जोड़ा खान्न कर में स्थान अविचे के क्षित है। ब्रेश ने जोड़ा खान्न कर माननाम पांच बने ने अमन, इन्हें क्षेत्र में स्वामाना। सार बने नो मोजान अन्त बने नो अमन है। अविचे तो क्षित दम बने तो जहाँ स्वास्त्र बने को सभी सीहर गुरू बने तो हैवत है। यह समझमा नाहिए।

उटाहरण के लिए नर्गन्न प्रमी कर काम 'मोहम्मद दोन रहेमत है। इनके ७४५ (साल सो 'अगन्य अंदर होते हैं हमसे अंत ५० का भागर हिया ग्या तो भेष उत्तके हमसे अंदर होते हैं हमसे अंतर विकास कर भागर है इसी तरहें साइव प्रेमका के नाम के नदद विकास हम उनका हुल (राग्क) मासूस कर के स्थीत आंतर की नगी आंतर सोच मासूक को राग्कि कान है तो 'अगितका' अयोग् अपित और अगन्य अयोग पुरर्व - मे दोनों एक दूसर से मुखालिक (विशोधों होंगे, गसी प्रवृति में दो सावीख (यन्त्रें 'सेखने कार्यक एक अगानी' और दूसरा अपनी' सन्दर्भ वारों है और माना साइक 'खानी' है तो इसमें

> भारपात (अनुकूलता) होते के कारण एक मधीज ही कार्यो क्रिया। - फिजरकाही, उसके मुखांकिक (अनुसार, तार्चान निखना चाहिए - भी के चिए बार्खी कीर कार्यी के क्षिए आजी।

## ताबीज की जिस्में

ार्गीट्रीत से से में निर्माणिक हैं—(१) बार्की, (२) बार्की सामित बार किस्स 'डकार) के शीत हैं—(१) बारकी, (२) बार्की , ब्राम्के और (े खानों

नाक्षेत्र प्राची एक कहने हें त्य ब्रायत यह करबाद की पह कृते माल्या यह कीनी की अहते अहत्यह करबाद करबाद की पह पहिन्दी कि है के प्रदेश किया था तहें या हत्या है।

सन्दर'नाकोक उम काहत है किन किन्द्रित दरको है अधिका कामी आग्य उक्तेकेक्यानी पर नाटको विकास काला है ताकि वह न्या से प्लाहरू

'बादी' सम्बोध की लिखकर तालाब नदी वा हुए जलावच वादि हाला खाता है क्योंकि इसका सम्बन्ध पानी से है।

साकी ताकीय यह है जिले तिसकर बोखर, भी राहे या ककिस्तान कोवह से बक्कन किया , गाफा जाता है।

जाने तानीज की किन्में सम्बंध हो शई, सिंहाचा इसके सिए पदाद इस का दल्य जरूरी है।

अह दिले अन्य ।संधीमाल हिल्म खहर (बामयानो सहे इसके सामस्त्रम के और हर एक का स्वा त्या के आर हर एक का स्वा त्या के अरेट हर एक का स्वा त्या के जार हर हर के के हर एक का स्वा त्या के जान हर हर के के हर के का स्वा के साम का नामका के निर्मा त्या के साम का नामका कि साम त्या है का उसके के का अरेट उनके के नाम का नामका के नाम त्या के के का नामका के नाम के नाम के नामका के नाम है का उसके के का नामका के नाम के नामका के नाम के नामका के नाम के नामका के नाम है का उसके के का नामका के नामका के नाम के नामका के नामका के नाम के नामका करने नामका के नामका नामका के नामका के नामका नामका के नामका नामका के नामका नाम नामका नाम

किस सिता के बारणा बादी अर्थन सा एकी के हिमान में किस परपा के किस अददासिया है उने हुमें अर्थ प्रदोधन चित्र सक्या दर भीता को बताया गया है। जान के हिल्ली को अदबी अन्ती के आधार पर ही लेना चाहिए। अन्य किसी भाषा के आधार यह तहीं।

(६) अनारद सहल सुख करलफल क फूर नमकस्य धवर।

केमर शहर, क'पूर अवद

सिनार्ग के दिवय में

|   | Co mile | 4        | 3: 6 | L 7 | 1       | E.     |
|---|---------|----------|------|-----|---------|--------|
|   | 1       | Dr       | 13   |     | 1       | 1 4    |
|   | € 41 Cm | 10       | 7    | 18  | ě       | 1/4    |
|   | 3       | 2        | 7    | *   | 10      | 5      |
|   | 5       | ¢        | 9    | (   | 14      |        |
|   | P.      | 5        | P    | 1   | Ç       |        |
|   | čw.     | 15       | E    | Ι.  | ١,      | 9      |
|   | 7       | 2        | F    | ul  | 0       |        |
|   | C.      | Ç,       | ٤,   | -   | 5       | Office |
| ì | >       | F        | 4    | D   | <u></u> |        |
| Į | N       | <u> </u> |      |     |         | X      |
|   | 1       |          |      |     |         |        |
| 1 | ų.      | Ø.       |      | -   | 됩       | \$     |
|   | 36      | 4        | 5    | ح   | 9       | 3      |

| O DE & ME                             | Ca fas                                                           | 17.500                                                             | hypose                  | 427                                    | 1707                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| # 2 2 % OE to 05 2 cast 2 copts 030 h | A 10 4 100 4 100 4 100 41 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 | 17 00 7 00 N 60 4 10 2 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | FI ORE OF B DEFIELDSOLM | अस्तर्                                 | 21/2/10                      |
| 345.7                                 | W. 204                                                           | # 60                                                               | 4 10                    | A187                                   | uga                          |
| 2 00                                  | 440                                                              | 720                                                                | 780                     | erke sa                                | 400                          |
| CF 30                                 | of 20                                                            | 370                                                                | कर                      | अस्ता जीक्षा प्राची कार्या न्यान अस्ता | THE REAL PARTY AND THE PARTY |
| 2.5                                   |                                                                  | 4.6                                                                | Q K                     | 300                                    | 3                            |
| R                                     | 6.69                                                             | E 20                                                               | 46 TE 31 5              | - Applica                              |                              |
| Carrest Contract                      | 12100                                                            | कारी                                                               | ALPHARE.                | 1447                                   | Mary Senso                   |

सुआक्तित त हार्गा मो पायदा भी नहीं होता। सिनारे के नववर न (श्रीनयी जानग अलग होते है। यदि ध्री 'सनारे के लिखने का इतकाक है। उसके मुक्तभंद्रक तकवर धर्म जलको हर ता सब अभी अब नाजीत निष्ठ को जिस भिन्न की साइत में

समञ्जालका च हिल फिस सिनार के नजबर प्रिमी बटा क्या है इसे मोने जिल अनुसार

 श्रीतरी सुगक को दान काप्टर कप्टर सन्दन मुझे (लाल (१ जोहाल अवर लोबान राज करनफल ।

बन्द्रभ सबद कृष्णार (बाई या बादा । (४) जीहरा अवद, इस्त मुक्त संदल सहेद (सहेद बन्दल: ्र सिर्वीच स्र वान अवस् रूपकाः (४) सम्म--दारतीनी अवस् मुक्त कातूरी आक्रमान कश्र)।

कपूर असपद।

न सन्दर्भ साईन र या नवना क्षत्रीय दिया है कामी शुभ अध्यास CH OF संगुनरर मं गई है अपाइ भिराम साम् ग्राम सान बन म अपसम हर मिनार के साथ भी के विकार होता है। इंडिजिंड अपने अंक्षेत्र वर्षे मन्म दस्तकर नार्व अ य र र्मायत बार्गा न कि मेहमत बर्बाद न हो। कुछ है। इर एक केन्स ना एक बक्त का हा क्षा हाता है। इसिक अधिको सुब है तो कार पत्र अध्याप है। जिसी की बुछ तासीर है जिसी की ार्टिक विकास मार्टिक प्रतिकार मार्टिक मार्टिक

जल'ती घर हता। यह माल्य करने के बंद उस के मुन्तान्वक अनुसार। नजनर ।शुनी आधार पर ब्लिय केन न्यमंस का ह की ए अध्यापता कीन सा स्तारा है नोंचे मिलाने को सरदत मुन्ते का वक्षा पिया जा रहा है इसके

| - C | 2 ? | 4) 4 E | 100 | Linear  |
|-----|-----|--------|-----|---------|
|     |     |        | - 2 | Corv. 1 |
|     | 3 3 | 2 2    | 6   | 1000    |

Sea Sea

| ي مرجان  |                             |  |
|----------|-----------------------------|--|
| 7-0-     | 11. [연기] 전 및 및 [연기] 현기 [연기] |  |
| 2        |                             |  |
|          |                             |  |
| <u> </u> | No.                         |  |

|    | D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LE CE P   | 15           | HELD OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145 ALTON                             | ALC:                                   | 4                                   | Publich      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 3000                                   |                                     |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 3                                      |                                     |              |
| ٠, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 7                                      |                                     |              |
|    | Part of the state | 10 mg     | Water Water  | The state of the s | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | TO THE                                 | Andrea of the state of the state of | यात कालकार   |
|    | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Star Star | The state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHI CHI                               | The State of the                       | Anna construction of the            | पार क्षेत्रम |
| ,  | ** 4. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7         | S Contract   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 T                                  | 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | MONTHUM BLICK                       | कार देवक     |
| )  | W. C. W. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ake,      | 100 Mar.     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 25 E                                | 100 mg                                 | A STATE OF THE                      | WEST SIGN    |
| 1  | 事なり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E pr      | 1 5          | 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400                                   | ALE ALE                                | 505                                 | 25200        |

# अमल (साधना) सम्बन्धी निक्स

सर्वण्यक है असल स्टब्स् भी 'क्ल्ब्लिन बन्मी कर पालन करना अस्त

आप, तव तक तती स्थान घर साधना करने रहना चार्न्स् । एक न-क्यान निविचल कर केना महिये और अन सक प्रदर्भ कियान हो। प अरम नविभा अधि संदेशक्षा स नका प्रके के पेन् कोही

विदे स्टात बर्ध्य अवधि में इन दिन भी छून नया तो सम्पूर्ण सम्बन समय पर प्रमा विषय काला चाहिए जह पट र दिन मुक्त किया गया हो। "पापाल सु आया"

दे अधन प्रदेश माध्य को अवस्ति में ब्रह्म वर्ष वत का पुष्टक्षेच प्राचीत करने भोड़के नदा को के संख्य हम तथार नहीं होता वाहिए।

19,00

7

49

C

3

. 18,16

0

ĸΠ

Ì

5 m

ĕ

пев

e 1 r

77

r

p

-7

, rin

\$

gio. ne.

16 16 17

ļ.

-----

127

in i

'कसके कारण कियों के दिन पर ठंड पहुँच सके श्री स्थाप के अपने के अपने का अपने का निर्माण की एक हो, स्थाप का का अपने का निर्माण की स्थाप की का निर्माण की अपने के अपने का निर्माण की स्थाप की का निर्माण की अपने के अपने का निर्माण की स्थाप की का निर्माण की अपने क क्षांत्रमी है। जरान को अर्थात में नेमों मार्च हरकत नहीं होती का दिए बानु स हथ्य लगाना नार्रिंग आ रेक्स् जानवर के नक्षके हारा निमित्त हो। अमल के देराज किया से लड है समझ अरसे की परहेज

四十五十十四 四十二

हीना) का प्रसप्त यन रहता आध्यक्ष है। अमल के टोरान अपने एरिवाफीआनो विभाजकर कार्योज

ववत्य करने रहता बर्गहर्य । .-- अवन के दौरान को की सुप काम किरे जा बकते हीं, उन्हे

चर्णां र्वे र्धन क्षत्रं अन्तर्यक्ष है। आकर सक्त यान्ता कर तो उप महस्मा मिनामा नता करियो असल व दोनाल वर्षित नाडे स इस त्याबन) स्वयं व देवदाव पर

हणा अन्तर नान्तर सदस्द सं कांश्रम है जहर हु कांग्र हानों है P 0 4 के किया एका प्रियम क्या ही जात है क्या जाते अला से को सीम नही यानि अन्त रिश्वमी कर पालत तर्न किया गटा नो समान को अवस्ति पर मु साँच देशन (महास्थान) का पुरान्या पालन किया जाय तो

ही कोई क्लाने हैं क्योंकि इन्सान के भूत अक्टर हो अध्या करतो हैं। होती । सगर अकसद में नाकामी हुई तो समझ मेना चाहिये कि गुम्हरो देयारी सफलान में काई सारंद्र नहीं उहार हरता कभी अक्षिम अह धारी के साथ तथा विद्यार का पायन करने हुई जो अभन क्या अने है विषयाम के साथ ता वार-वार द्रवर त च 'जा पा अल्म-प्रिश्वाम एव महाने की निष्यं दे हैं कि 'किस दे हैं कि 'किस के कि नम पर में दे असकता में कोर उस पुरक्त हुवे तामभी बार फिर प्रयोग आंग्डम क्रमा पार्ट्स अस्यक्त के जिल्ला का सर्वात की नहीं उत्तर असे उस करते की अधिकार नो अपने कानिया पर नजर दोहाना कार्टन, क्योरिक विना कोई क्यो रहे सन प्राप्त का आजा रहेगी सार् हमरी सार धी दखना स हिए 'क 'जन 'नमान' का मान्यन करन को जिलायन की गाउँ है बाब उद्देश को कार जन्म न के पेंग्रन पालों। संबंध में बाद साथ प्रयोग के पी मिलपार प्राथमिक का का नाम कर कर का का जिसे अर्थन है किया का सम्बद्धा निराक्तम अपने हुए दुवारा प्रयोग अन्यक्ष्य क्रम क जिन के उसम सफ तमं को सभी चरित्रहारई करते करते नेबा अन्दोन्त है कि नेबान प्रमान का मध्यन करते के जान कर करियक है से आ आप ते हैं जिसका अनेपालना है या लग

# असल पहुने से पहले आमिल की स्टम्नियान

हों जो इन्सान जपनी लाजियों जो र कमजोरियों पर नजर जालता है और ट्यात करता अन्द्रम्यक है। या न अपन पंतर कुछ के मध" दिखाई दे हर दे कर देन चर्ति कार्ति कर्षि कर्मी काम का कर करन म पहल प्रयोग स राथ करन र पूर्व अगरेगका का कर अपनी योग्या पर

> के पाबन्दी का १ वा मिल के लिये यह अ क्षामक है। कि अह अभल शुक्र करन म पहन उगूनी मकरद सहद दे कान्यांकी (सफ्लान औहर्षमत प्राप्त होते है अत उन्ने दूर कर तम है यो उनका दिल वेखीक हो अला है और उम अपन

मुस्तिय सन्त-नास्य | १०६

बाझा हा सम्बन्धा ही श्रीत करें कि ही उत्तर की परणानी न उत्तर वह परन्तु पर रेखेर में यह अर्थ है कि हो खबल के शर्मनीन जगा अव्वयक यक्षे अपने । या है माने पर रे म ज्यान कर बाजन किया जाय ना उनका महनन थे दे ह व प्रार पर मुक्त क्रियण सथा वि द्वारन निकितन किया है त कि अमल करन अपनी उनुगय ने सम्बन्धी हो। याचे और जनका सकत्या प्रश्निम स्थाप केना करता अध्याप कर देने हैं। इसकी परिवास यह हमा है कि वे निरुध के पासने के काले सब्दें हैं, अपनी सुनिधानुस र जैसा चाहते हैं, अम्भानियास (ध्योगो के भारतीय के में उत्पादों ने अगन तजनीत के है न्य प्रता अने हो सारको का केख स्मान उठन क

बाली की कभी कामयाथी नह मिल सकती। हर के अपन अधक परिश्वम तथ अनुभवें के अब किंदिन कि उहे अन चतुना पर पूरा तरह सं अभन करन 'तह धन अखरा है एमा स अरन अन असीनयान के निक्रांतर में अध्यानान ने अर करणान और

## अभावीत के जिए शाहत

हो उनक निकं कि वर्ष क्षेत्र व्या बाउँकी प्राचन करता प्राध्यन सावश्यक है अमरितराज के जनकर्भ ने लिखा है कि जो सोग अमल करका चाहते

माधित सुगनसान जेमी हला तवास और रोज का पावर हो संअहत के हर विकास नवा उन्ना की मानन काला हो। सक्तरे सुरत त प्रति इत्तान की शराहर का प्राप्त है के बेपात इस्ताम

हराम च भी को करांद न अ र दे।

अन्तराज कर पान दर रह । जनकारी व्यक्तिवार) तथा बंदकारी (बुध्तम) करेटा w

इसाम नरोके में रोजी क्या ने का सादी हो

事者 如一年中年 等 中子等 年十十

म तर्म के प्रथम) का पासन करे

ष् को बदबरनो सराव समसनो और तपार कुरो वातों के

तीया करें।

क्षेत्र द प का इरवा क अंच उन दर दर लागद ६ अपन्य वह बन्म के प्रकृत ने पाल को साहित है महाम बहर

अवद अपद्रमा र द्वार काम मी मार् और मान देवा कि प्रमासकार गा चुका है। मुलया कर जगह को पावन एवं सार्थित ५ मार्थ अन्य एक भरते से देश्य न्याक्ट्र अने महत्तन अवीत

रपरी की इसर्याज तर्थात इस्त्रीमाल न कर और । अस्य इसके लिकान के गामन, दूध मा आता भड़नें सहगुत त्यात और इसी कस्थ क स रचार अ रणपण प्रणाय नया है। यह सक्की है कि प्रकोशों को अंबोध र रहे तो सं आ ने भी जरूरी है जीन पर प्रपान में, 'जनमें क्यूब्ट रास साम्रा ने बा ना करेंद्र खाता है। to Beda Stagat tange and and garden to

्या वृत्य करवत्र के ा पर्ने सामा प्रमान के स्थापन कर महिका किया खेला ने करा

ित्रम की जार का कारण जा कहते हैं का क किया जा क ना र न व ने कि हर समन करोजी मन की पृति मी मुम्मान की

समाज पार्वण १ व की नामाज के मान मान एका है १३- असल स्टूर तनपर साधन करने के जिए स्थान देशनर नत

## श्चभ साइन (मुहून)

सिंहा में अपने शुरू करना स्तोरण और नाकिस के जिस्ता साहिए। भीता था के निकार प्रत्म है। सामित्र महोती के माना माना है क्षीय प्रायास ने मोहर्भव के सम्मान कर के जुला के अक्षा जुलातन बुद्ध ओ तारोध अधुम है जनका नगबा नीचे दिया का रहा है। इन म्हनते जोवंतर अनारक और सम्म की सारते मनोन्याने-मोहन्यन

No 150 111

12,50

6.0

しんしょ しんしい الع يمني و م

John St 3

Dies.

100

C. 17

Our orw

तारीयों में कोई अमल मही करना कारिए।

مصان سارك

want speak

المكرد بحتا

مار ر ، ، 1

The same

50

V 2 2 V

0000

10, 1 + 1 11.91-21

20 Car

J. 4.

Bunk Ga

6200

100

1200

ath died a

Munde + Brush

41.4 0 Call of 3 The sales of . . 0 Olan.

| The Property of the Party of th | E - S.                         | 4 26  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84-88<br># 44                  | 10-80 |
| 7 9 Hills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 - 9<br>कुक्तर<br>कुक्तर्थायस | 2 E   |
| १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to by T-9                      | Rd 33 |

बानान है। सामानों के निवे शाह जलानी का दायांत ,नक्शा अला दिया शक में मंहिता जल लें अहरीम रल अहर म का महीता है । इतमाना रह महारेश का 'तुरोब' भी बहुने हैं और नमाम बाल की के कियन इसी के काकी बार कर के माह बकाली मोधान्या प्राची महीना दारापत करें मन्त्रम हो। ना राम गामान की दिन की के भागांत्रका नाजा आगांगे, आग्नो हर्म नहामित में दिलान में दिन्द में पा मेरवान कर प्राप्त नाम

वा ग्रहा है।

| 1        |                  |
|----------|------------------|
| HINN     |                  |
| 447      |                  |
| Marine M | र्षा नाम का अध्य |

| WARP! |                   |
|-------|-------------------|
| 282   |                   |
| Milya | र्याप्तम व ज अध्य |
|       |                   |

को सबत से छोएँ। फेर वह गर्बत सन्द्रक को विशा दें हो वह सोहर्वत क स्थानन हो जनस्या । श्रीकार हो जाएका ।

#### Œ

| a,          |  |
|-------------|--|
| न प्रदर्भना |  |
| 의<br>작      |  |
| 1           |  |
| वस्         |  |
| ac.         |  |
| /*2<br>/*E  |  |
| 4           |  |
| र्भागव      |  |
| 귀           |  |
| सिवन        |  |

| घाणुक वर्षाभून होकर ब्राह्मक री दन अर्थना। | के भारता, उप लाबात का धूनी देवर आर्थक अपने कानू पर बीध तो | के कारज के पूर्व पर कार्यक्षियान सावधानीपुर्वत . | करमा हो या बस साहर सहदे महाम दोहरा को + ध्वरी | बहुत प्रभावकाको है। पदि स एक मानाव हो। एसा हो | आमो दिया हुआ नक्ष या संस्था हर ६३) वशीकरण के निमा |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                            | वान                                                       | लिख                                              | 작성                                            | ी वा                                          | यक्षी क                                           |
|                                            | पर बोध ने                                                 | और नायान                                         | त्राज बाज्य                                   | मोहाद्या स                                    | रथा के दिया                                       |
| 4                                          |                                                           |                                                  | 3                                             |                                               |                                                   |

## नकश-ब-मोहण्यन

00

4n

Æ,

8

33

1

ሌ አር

70

Æ

50

d o

63

9

नक्श (१)

(बर्राक्रियम् पञ्च

8

Æ,

4

æ, ri

63

| 10 mm   | 2.4    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     | The April of the A |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 3 m 6                                     | 32599  | CAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | A LI M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 100 mm | And the state of                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2   | 7.18  | 20003   | 11                                      |
|-----|-------|---------|-----------------------------------------|
| 49  | > *   | POME C  | 10                                      |
| 4.4 | 7 44  | 12.5    | 7 ^ 7                                   |
| 67  | ۲٠    | 14      | Ð                                       |
|     | vh 6h | 49 47 X | × 6 6 4 × × × × × × × × × × × × × × × × |

नवश हम प्रकार है-

300

च द खलर हमा। ब्रोप प्रश्नेत बक्कर होगा जिल और उसो के मुल्लेबक मुक्ती जलात समल की मुनाधिगत ममझ करेया नाई जी भू-मोहत्थन वर करण यान साइन बक्त और साइन तारीख मुहुत का समय ओप तारीका की जिल मतत्त्र के आपदाद के दुने ना जिस मासूम कर और मिनामा तथा। फ हम मुद्रतसर केप्पर के ग्रुन (बस हहू के तह संब के हिमाब के सार डेला अस्तिह मसा ब्राम म

मुस्सित तरम-जान्य ११३

| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n<br>H   | to<br>An |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ME EST MENTER OF THE STATE OF T | 0 5 3 0  | 9306     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50<br>FT | 2        |

. ¢

|             |          | <u> </u>   |
|-------------|----------|------------|
| 7 9 5       | 774      | i j        |
| Con Control | 1 sthing | Legiliza a |
| 46          | Pry      | ż          |
|             |          |            |

भ के प्रकार नवशा (पान मनपा ६ १७) में क्यांचे पर विवाद व भ के नोचे से देश से संपूर्व आधिक के इसके में तेनरे पहीं की नोड़ें।

| No. No. 1 To Take To T | o inide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAPE TE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The Art of | And Plan                                 |
| ALTE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Se |
| 7, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soll Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                      |

सुरिक्ता नन्त्र साध्य ११४

महिनात में बेसरार हो आएगा। सोनियों में मरें तथा उन गोनियों को बरिया में डाल दिया कर ही मानुक है ०० जनका सिखान होने रोजाना जिला हुए मक्सी को गेह के बादे की

|    | 76 | ~  | ~ | C  |
|----|----|----|---|----|
|    | τ  | >  | 7 | ·  |
|    | >  | ~  | 4 | U  |
| 44 | ۲  | 78 | > | ٠( |
|    |    |    |   |    |

17.5/1 77 WA

3 200

CHAPT CERABORATA マイン 2474 ALAN HAVA NATA ALVE by da no sa 739 PA 4. アストロ マスス・ MA NE 200

44: 4917 3 ø Aibb ō 2, 497 ž, 4477

Sai

£693

903

10 40

\*\*\*\*

2

एक काण्य पर जिल्लाकर कोली बना न किर उसे के द सकेंद्र सकेंद्र वास्कर भी गोलों से पर देत्या बहु वोली सत्त्र्य को चिलासितों समे 2 4 844

劜

ďζ

ZĄ.

4

m

d

IJ

Ø,

Œ,

Ņ,

d

ΔŊ,

ΩŲ

477

4

4

22.92 BARE 33-5E BORE 23,55 おおおか BERR SERF SARE SOAC おるのな 2920 200

नक्य (६)

OFFE SARE FARE 28.20

जुल्लिम बन्दान्सास्य | ११०

आणे प्रतिभात दोता सदशो ।सन्दा प०० ९०३ तथा १०४ ९०५' को

स्तर किया को सकते सामते हा जिस्ता हो को तरन की जास पर मिको जातर के सम्पूर्ण और केसर में एक वापर अभि अपि उस पर में प्रतिश्व नक्षा सम्पूर्ण और केसर में एक वापर अभि अपि उस अपि को केस सम्पूर्ण सम्पूर्ण कार्य, पर्य वापर सम्पूर्ण केप एक कारों को केस सम्पूर्ण मानवर्ष्ट्र मा कुट हो को पढ़। इस प्रयोग स मस्य (५)

Kinder designation of &

भएकूर सोहब्दत में चेकबार हो जाम है। के बाद, इसे, मराधून का नाम लेते हुये जला दन" चाहिए बहुत महत्त्वत होगी। यदि धिला न क्षेत्र तो तकण क्षेत्र काल पर 💷 ११८ म्यासस तन्त्र-साम्ब 124 121 2

دب معدن س مادن بالمدة ? ? 9 والمستعدة العل سو الدجا CHO HO ENOUGH احرمت و احذب ARRA 6

AND BUTCH TO STANDARD TO BE AND THE STANDARD BY न्त्रीय शोहत्वर सं देकरार होकर सम्बंध स्थिर हो बाग है। م Ŧ 4 -0 -0 ÷ 303

ΛĢ N) 79 20 70 رام AQ

नक्या (८)

अलहरात्र जान साक्ता

इ कटाए घर मिन्न में स्टाइ

कला जिल्ला का अस तुद्धा

पतां विन फलां अभी दुव

म्रिकत क अठलत

Ţ

204

ч

नवशा यान्त्र गर्या १००, २५६) वृद्द स्वकृत हम प्रकृत हुन

(0)

मंचे प्रत्यात नवस (संद्या १०६ ६०७) को सदार (साम) की पती स को क पर्य 'तीलो' हो वर्ष हो लिखे किए समे आग में आज दें तो

39 Kell

No:

1014

ליט אייוף שונים טו

| مه واین شدن شکی میدهی این ملکانی | ١٠٠٠          |                | to record to the | By the half the             | 10 111 1 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | H III A III A    | 1 1 1 1 1 1 1 1     |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|
| A Section and the man            | प्रद जरू स्था | al ods A - San | 6131213413       | 111 Charlet . 8 262 mary 25 | S 244 dia 64 A 375 MI                     | A 625 18 2353 FM | A 25 25 \$ 15 25 26 |

ALL STATES OF CALL STATES OF THE

क्रियर प्रदर्शन विचित्रम यन्त्र संस्या ९०० १०६) को जुने की राज को बतसूब ।माजूक के पहिन्न हुए पुराने कपने पर लिखे, फिर उसका फलीता बनाकर, कोने चिराण में रोग्न खुशबुदार घरकर खनायें। चिराण का छल लाने महस्त्रक (माञ्चक के मत्र की संस्कृत रहेना का हिए। फलीला के रोगन होते ही प्रवाहन बंकरार हो बाएगा।

#### नक्या (त)

मेरे प्रदर्शित इतायतः । विज संख्या १००, १९९) को कामक पर लिख स्नीर इत-भो-सहस् कामज पर ससकर, याक हुई में लोटकर, खुलबुद्दार तेल कोरे विराज में हालकर रीसन करें। विराण का ठख स्नाना मृत्यद्व की सरफ कर स्नोर खुट हा जिस रहें।

समार कुतवादिर (सनातार) एक हक्ते तक सकेरोब (एक-दिन: फर्सनी रोजन (जनना) गई तो मनदुब केवरात हुन्ता और हाजिर होता ।

दसरो तरकीय यह है कि शाना की सक्तन पर जिलकर, सहद मस कर जांच के नीचे क्ष्मन कर केंद्राचा जाक एक हमने तक हर बक्त क्षीलन (क्रमनी रहे तो मनसूब केकरार होता है।

683

तीसरी नरकीब यह है कि कोरी ठीकरी पर इसे लिखकर आग के सीचे रक्खें तो की मलबूद देहरार होगा इसे साइन जरताब में माना

ملى در أعدل من مثلال

Composition as out 1)

| 37                     | 7                       | 3                         | S              | 1               |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| अतिहर कार्या देश प्रमा | अमीहर दक्षां रेक्न फलां | तार नेम हर बाव, ७११, १११८ | ٤.             | क्षा नेता नक्षा |
| #                      |                         | 7                         | 4 2088 30 4C H | ii<br>P         |
| 7.                     | 74                      | ara.                      | i i            | ja<br>in        |
| 3                      | *                       | 679                       | 18 6           | Przos 32M       |
| 3                      | 4                       | 33'                       | Ä              | 70              |
|                        | 4.                      | 78                        | **             |                 |

१२२ | मुस्मिम तथ्य-सार्थ

नो मण्डब वकरार होकर हर्गजर होतर है। भी सर द पर नेत्रकर चन्द्र के की बंदरफर कर की प्रकृत असम ज

नक्य (१०)

ब र सामान क्षेत्र किया केन्द्र ८४ रोगन (उन) और खणह केन्द्र । ह भाग था। या हे सराजुब अकरात स्थाप्तर होरोजार होरोगा । भिक्ता में याय का दो या कोई इसरा खुशहुदाव हेल धरकर रोमन करें. र्यमन करणाह्म मक्त्रा को कामज पर जिल्लाह मनीत बनाम प्रश्निता भीचे प्रतिकात संदर्भ संस्थापन प्रति की कीर विराम पर संत



4 4

The Dist was the service

नक्या (११)

सर्पान् अधिमान मजहर के इपक म हा हा हा नामा कारा देर में बहु संप्या क्यांबंदार हैं जागर। किस दूसर के एस के जाएका भे तिले और साउन अन्तर्भक्ष के पुला कर संस्था रहत से से हम राम १९८ मीर १६६ पर ३ को युग्क-ओ वष्टरान अ पुन वस स . रम -बस्य। स्पर महर्व पंभ क्षा नाम ने असन द त न को दम कुछ हो क्तवार की रात को संकृत अद्वक्षाण प्रदर्भ में नल∗में संकृत कर्

> E -4.3

2% ΛQ 49 3 20

中心四年 中田 中田 名…

و الماليان أن الماليان من الماليان الما

Comicia RAK

かか しれいか ひと こうこうしょ といろ ちゅうしゅん Who was a way of whe

A SECULAR SECTOR SE MERCHEN MENTER IN 明 かんない まな まんな ないのかない まない 27 33 200

नक्स (१२)

बास सं इंशा अल्लाह सायुक्त हर्ग जर होग्य और अंत इत करेगा। क्षाज पर लिसकर उसका फलीता बनाये पर उसे खुशबूदार रोगन में राज्या तीच राज में कीचे प्रदक्षित लड़का वित संख्या ५५८, १९३१ की रोशत करें (जिलाये : चिराय का देख खाती सनस्थ को तरफें रहें बगर कोई शब्स 'दाने स पोहन्दन रखना हो थे। एक साई, सीन

A.

|     | F   | \mathcal{L}{\pi_{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\ext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi{\texi}\tittt{\texitit}\\\ \tittt{\ti}\texittt{\text{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\t | ·kom |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | CF. | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A    |
|     | a   | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18   |
| 233 | طلس | de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|     |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

| असलम  | मम         | मिद्या |
|-------|------------|--------|
| 344   | स्त्र त्या | समह    |
| Sac.  | रुक्त      | 87     |
| Pine. | 4          | 30.02  |

| _               |              |        |
|-----------------|--------------|--------|
| अस्लम           | भूमा         | महिन्द |
| अस्त्रम सम्बद्ध | क्ष त्या     | समह    |
| 3mx             | <u>रेक्ष</u> | 23     |
| Anne.           | 4            | 20.02  |

### नक्या (११)

पहते हुए कपड पर मिले और कोरे चिराम में निमा का तेन कानकर उसका क्षांता बनाकर रोसन करें तो भानूक कदनों में जा द्वाचिए होगा। बारो प्रदेशित इत्यामत (यन्त्र संख्या १२०, १२१) को माणून के

|                                        | 3 o.f. | Thank sa  | 4111111 | and the se    | www.med.   | et inge                               | 1000       | ما مرد       |
|----------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 2 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |        | 1         | 1,000   | an Aller      | 8          | La Colo                               | 41114      | לנטייטטעט ז  |
|                                        | JVR #  | C 6556 C5 | \$ 24 6 | de section de | 1 2/6 ti 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11 21 11 2 | o and the or |

#### स्कृत (१९)

नीने प्रशासित काल (संख्या १८२, १८६) की विराव पर सिवकर कार्य दोपन शुलन्दार घर । फिर कार्यज पर मी निवकर फलीता बनाये भीर विराय का केल कांगा-ए-सनसूत की तरफ रखें। चाने में वासित का तथ यबक्तान निवे।



१४६ | पुरिलक्ष तस्य साम्ब

के ते अपनियान में क्षेत्रह अपने यास रक्ष्या क्षेत्रा अन्त ह सत्त्री साहित्यतं सं तेकार र होत्या राज्यते हे जिल हो। सा अग्ले पद वास रे कर प्राप्त सन्दर्ग पृष्ट् १ अ को करवान के अपर शुक्ष सार्थाम् जुलकु । हाल के हालके के अलायुक्ष वकरोत हाकर हाकिय · 大田一書 下京の公司 マル く マヤヤシエ あられれ みかる ! ロチ、神 子できるかな !! आरत बहाराम हिर्मिन्स (सरुवा गहर, गहेर्, के अहा अवस्थान अवस्

457 'C'

नक्य en e

, निसं हैं हैं के के पूर्व पर निस्ताहर, अध्य के भी ने अपने कर ही मुदाद पूरी F 4 3 -सार नामी अवना, अवने मां का मानुका में और ्सुका मां का क मान्द्रशाह के जिल्ला न लिल सहस्रा महत्ता प १ ५ / की ' सम्बद्धा , १५०)

TI TO SHOW THE TO THE TANK 746 740 244

Ł ķ 7766 2 2 F ž = 16 W C

अतिसाम 37 mes 17 & 11 ms No.

मृश्यिम तत्त्व आस्त्र १००

भीर फ़लोब बनकर प्यर ए में अभावें तो मतम्ब वेकश्य क्षण । नाचे प्रतिकास नक्ष्य संस्था १०६ १०६) की करते गर लेखे हर 473 (99)

100 M. C.C.D.

| 1011          | 2014 101 |
|---------------|----------|
| 14.12         |          |
| 1847 COPY CAP | 1000     |
| 1280          | 1000     |

いいにはることが国民を

大きずの歌

スペッ

749

KAR

27.0

777

477

173

7

2 1

253

| l |       |   |        |
|---|-------|---|--------|
| 1 | ¢     |   |        |
| l | 6 4 6 | ĺ |        |
| l |       |   |        |
| 1 |       |   |        |
| l |       |   | 4 44 6 |

| _ |
|---|
|   |
| 1 |
|   |
| 1 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| _ |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|            | ı |
|------------|---|
|            | ı |
|            | H |
|            | ı |
|            | ı |
| д.         | ı |
| The second | ı |
|            |   |

| ł |    |  |
|---|----|--|
| ı | 61 |  |
| l | 4  |  |
| l |    |  |
| l |    |  |

|   | $\overline{}$ |
|---|---------------|
|   | 63            |
|   | 86.           |
| = |               |
|   | 6             |
|   | *             |
|   | 94            |

| Si.<br>Aug | Ã        |
|------------|----------|
| Ezzo       | 1889     |
| 9EX 9      | 3840     |
| EBKO       | Arronsko |

| - |          |
|---|----------|
|   |          |
|   | 8        |
|   | 6        |
|   | <b>E</b> |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

|  |  | п | 4 |
|--|--|---|---|
|  |  | Ц | ı |
|  |  |   |   |
|  |  | п |   |
|  |  | п |   |
|  |  | ч |   |
|  |  | u |   |
|  |  |   | u |
|  |  | ч | i |
|  |  | 1 |   |
|  |  | ч |   |
|  |  | ı |   |
|  |  |   |   |

GX:

33Z

222

262

268

308

267

A

326

433

795

25.5

INE

305

204

266

770

250

940

230

### नक्र (१८)

करीता बनाये और जिस्मा के रीक्षन करें। जिस्सा का वृद्ध क्षाना मतलून को अस्फ स्थना जातिए। इसमें मनजून केक्शर होकर मोहब्दन कबूल अपो प्रवर्शित अवश (संख्या ५३३ ०३३ को कामाओ यर लिखक्र

करता है

नक्या (२०)

मतसूव की मेहत्त्वलं से केक्शर करने लिए हाई आफ्रताब में भोने की संह (ताबीज) तैयार करें और स्वस धर आये प्रवीतत नवकः "क्या १३% १३६) हुन्दा करें। किर तक वर अपना क्षत्र **बीर वायुक्त** का

27.2 774 \* \* \*

747

मुरिनाव सन्दर्भागम् | १२१

सास विश्वकर कास में जलायें किर जब मान्तर हाति। हो साथ साथ का नो यह प्रदेशा विश्वमान का नेपार कहा रहता। फिर बाब मान्त्र हाँका हो ए । त ।

|     | 1 : | 7 | 1.90     | 7 2 |
|-----|-----|---|----------|-----|
|     | 119 | > | Arbeited | 5   |
|     | 7   | T | 7        | 7   |
| たんぱ | =   | 7 | ₹.       | L'E |

|     | 7    | 7 | V 1. 0 m           | 771   | 2 |
|-----|------|---|--------------------|-------|---|
|     | 119  | > | 1. 9pm 1.1. 19. 19 |       | > |
|     | 41.7 | ÷ | 7                  | Peri  |   |
| たいか | 7    | 7 | Τ,                 | Field | £ |
|     |      |   |                    |       |   |

|       | SSLU.@~                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| 7 F   | 7. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. |
| A A 3 | 7                                         |

| र रेने रेने                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| こ とまじ さ                                                                                                                                           |  |
| LANG SAME SAME TO AND THE SAME TO SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME |  |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                             |  |
| 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                          |  |

| 7366 | 032. | 300  | 2 4 6 3 |
|------|------|------|---------|
| 2364 | 0226 | 3366 | 230K    |
| 2312 | Loře | 3082 | 23000   |
| 3008 | 2100 | 3086 | X3 £ Z  |

002 Red

333

20002

0

20

1700

120

AL.

ď

Col Ich

628

3080808

Œ

4

lω

X3 EX

नक्य २१)

नायं, जिम्मा ६ गुरास हो और उस पर मन्द्रित और उसके मा के नाम के साथ नीचे प्रशंकत नक्षा ।संख्या १३६ १३७ किया और विकास क इसके मकसद हार्यक्षत होता। अस नात् को अपन में इस गरह नांत व कि बहु हुमेशा भर्मे, बना गर्म बगर फिली को इन्ड में मुस्तिका करना हो जो पांड का ऐसा व

山東村 レー

230

क्ष तथे की गड़ी बनवाकर अस गर संग्ये प्रवीक्षत नंगल (संस्था १३०, १४ शहरवार्थे भागतुब की मोहकात बढार के सिए जीहरा व पुत्रनरी की नगली स

सवर कोकर को मनक बरवा के जारों भीर जिसे और रोगन बाहुर-क-सहब की विकास बीर जावत करोगा के अदब से किलाकर दक्षीर करें बीर

बपने और बपनी माँ, सहबूबा बीर नसकी वां इस नामों के बहुव

S. S. S.

|   | ₹.  | \$  | ₫.         | 25   | \$  | 14       | .( | R   |   |
|---|-----|-----|------------|------|-----|----------|----|-----|---|
|   | 1   | ረ٠  | 8          | 1    | ξĘ  |          | k  | ę   |   |
|   | ē,  | *   | iÉ         | ĄŜ.  | .<  | 8        | (  | F.  |   |
|   | Æ.  | K.  | <b>3</b> } |      | £   | (        | 8  | A.  | l |
|   | £   | 35. | .2         | A.   | 8   | <i>₹</i> | 84 | E   | ŀ |
| ı | AE. | it  | Æ          | (    | 180 | 1        | E  | vC. | I |
| I | Ł   | K   | (          | 18th | C.  | 72       | S. | ŧ   |   |
| - | 3.  | 1   | Ě          | .gr  | \$  | \$.      | £  | ć   |   |
|   |     |     |            |      |     |          |    |     |   |

चित्र दिए आ रहे हैं। इसमें किसी की भी अभल म लाग के सकता है। यहाँ पर बीपों की लगह हम नवश के उद्तथा हिन्दी दोनों के

वाक प्रदर्भन नावं जन्त मुत्राधिक विचन महत्वा १४० १५१ वर्ग, ध्येत के लिए घनल्य मं श्रे । के तम्ब्युर ध्यान करके लिख और समान बदरक्त के साथ बांध है। इस असल में इसा अन्ताह मोहन्सत पदी न्यों । इसके विकास रेखना थी मुखद है।

444

444

#### नभश (२३)

ा पर खुदबाया गया है। जमे तानी के का तरह दाहिते कार्य पर बांधना कर्ताना सनावर जानाय। सन्त्व हर्णजर हाता। जो नक्स संवे को

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€</b> | Ja,   | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |         |         |       | وبرنس |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|-------|-------|---|
| N. Salah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.34    | NE 40 | 28.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.00                                   | £.      | P 4 4 9 | 1490  | 10 74 |   |
| SA SA LAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.54    | 250   | 33.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ************************************** | عائديا  | 4664    | 7644  | hona  |   |
| CA ST. CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Train.   | He Ma | 15 P. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e c                                    | ا يرهان | المايا  | الثار | مالة  |   |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |          |       | de de la companya de | 7 3                                    | 30 b    |         | g,    | 7. 17 | 1 |

A) Sh

234

युरेसम तन्त्र-नास्त्रं | १३३

| 6 Philly    | VO 614    | 10414             |  |
|-------------|-----------|-------------------|--|
| lonin bonin | JOHN DONN | COATH VPATH JOHIN |  |
| 10414       | 4140.     | 00 414            |  |

संगर औरत और सार्वित के बरम्यान नामाकी (वेनमुदाव) राज्य हो तो नीचे बर्वामत स्थव (संस्था १४२, १४३) तादीक जिसकर योगों क विचाने के दोनों में कोहानत पेता हो जाती है। 488) table

वदक या कि दी प्यक्रण

|     |       | 14 A     | 100    | 23    | 10.12                                     | The state of | The state of       | T.P.     |
|-----|-------|----------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
|     | 1     | 3        | T'es   | E E   | 4                                         | Sep.         | 6437               | 3        |
|     | 3     | 1        | THE P. | 23    | 3                                         | 3            | The same           | TANK     |
|     | E.    | SA THE   | 24     | E.S.  | 450                                       | 3            | 12.4               | S. A. S. |
|     | Tr.   | 47       | 27     | 3     | 37                                        | The same     | THE REAL PROPERTY. | A.       |
|     | 2.3   | A. A. A. | 200    | 3     | TO ALL                                    | S. Salar     | Sec.               | The same |
|     | C. A. | 100      | SE SE  | 39    | San A                                     | A. S.        | J. Marie           | 74       |
| 444 | Ter.  | Z.       | 500    | S. A. | A. S. | 3 Andrew     | *                  | N. S.    |
|     |       |          |        |       | 300                                       | -            |                    |          |
|     |       |          |        |       |                                           |              |                    |          |

की अधनाय बहुन को खान्नान म कार्यन है।

अंश प्रदेशार नक्य अस्ता १८८ १८८ व्या नुसे के दिस हैंग्यें भारतने कर विश्वकर अस्त भी कक्ष के सम्बद्धित स्वादी होगा और अधिक के पंछा अभागा कोर साध्यय को कहीं खासा सहिंगी। इस सक्या

해진 (국'4)

24363 19939

37333

PH 49

A 4 4 A A

26 26 3

0X 363

85923

28933

24.20

340

| 21.14                 | 20 27        | 47.77 |     | <b>Z</b> . n | · W      | Fn.     | r wı   | r'n | 7      |
|-----------------------|--------------|-------|-----|--------------|----------|---------|--------|-----|--------|
| 777                   | 4,           | ę     |     | 4            | D 75 9   | -0      | 414    | -   | ı      |
| > 500                 |              | - 22  | 333 | L * "%       | WI,      | 15<br>4 | 16.2   | 5   | è      |
| The state of          | THE 212 WILL | # Com | 7   | , 4          | = 0      | 8       | e<br>e | En. | 0.44.0 |
| Distance based by the | 40           | 74.4  | 1   | - 4          | 0%<br>84 | 16.3    | 5 100  | 2   | :      |
| - 4                   |              | _     |     | 2            |          |         |        |     |        |

The first of the first part of the same of the 4 64.8 103 3 11 24 WALL Buch ship

ř

नस्य (२६)

नीये प्रविधाः नवस (संख्या १४६ १४७) को मल्लुब के क्यते । सिम्ने भीर उसकी बन्धा कर जिल्हा में रक्ष कर जला से । जिल्हा स मुद्द मतसूब के बर की सरफ रखना करिए । इंगा जल्लाह स । बेकरार होकर काण्यिक की मुदाद पूरी करेगा ।

وهد و من من من من من من من من من

या मा कार्य यात्रा अत्य दुत्ते यात्रा

नक्य (२७)

यह नक्य (संभ्या १८६, १४६) हन्त के जिए पिट्टाम मुख्यात्त है। सुन्य की खुव में कक्षी के शाने पर चारों के नाम निखं और अनवर मा पुन्त के समें कर कोर आग में जलायें। इंका सल्लाह तथासाई कोह-ब्याद संत्कृत के दिन में जमेंची को बहु वेदायाद होता।

The section of the se

नक्श (२८)

a lid

086

सगर बक्दत हो और किसी को अपनी मोहन्वत करानी मंजूब हो नो एक दुक्या सतसूब के लियांचे (क्यंडे) का लेकर हुमते के दिस बाद स्थान अवर दुकड़े कर आने अर्दाशत भगता (संस्था १४०, १४१) को मिसे और बती क्षेत्र के के की में तर करें, फिर फलीते को बला कें तो अरामुन को मोहक्यत होती है।

मुन्तिय राज-बात्व | १६७



| 1 3      |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| <u> </u> | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|          | Zinkir.                                 |
| ,        |                                         |
| 7        | And dere                                |
| 7        | 1 1                                     |
| 2 1      | £ £ 9                                   |

नक्श (२५)

प्रकृति । र के प्रकृति के प्रकृति के कार्यात के प्रकृति का स्कृति का स्कृति का स्कृति का स्कृति का स्कृति का स प्रकृति का स्कृति का

| dist. | دصول     | 43   | ٤٠.          |
|-------|----------|------|--------------|
| رسول  | محد      | الكه | <u>ح</u> ر ا |
| *     | try      | 48   | ٠ الم        |
| 4     | <u>~</u> | th   | ×            |

|       |   |              |    | - b   |
|-------|---|--------------|----|-------|
| 4     |   |              |    | 45    |
|       |   |              |    |       |
| 7     |   | -            |    |       |
|       |   |              |    | FHE   |
| _     |   |              |    | 3     |
| پ.    | - |              |    | 3 3   |
| ζ     |   | L.           |    | 7 7 7 |
|       |   |              |    | 1     |
| τ-    |   | <del> </del> |    | 1 1   |
| 7 199 | 1 |              | P- | 5     |
| 300   |   |              |    |       |
|       |   |              |    |       |
|       | 3 |              |    |       |

भन रोज निक्षेत्रका हर रोज मन्त्रक को पिनाय को मोहन्कर होथी।
 अने समान हासिन होथी। महसूब दीवाना होकर सामने हाबिर होथा।
 इस सजीव क्ला करिन्था है।

### **事報(その)**

रितियां क्षार्यक्षेत्रां के तिथिकात्र अस्य क्षेत्र के त्राह्य कर गामन्त्र क्षेत्र के त्राहय कर गामन्त्र मोद्रश्रेत व लिए मन्द्रना उपयंत्रक संस्कृति हा ध्राप्त संस् रक्षेत्रे

| الرئل | , 20, | 2       |     | Ç    | artin |
|-------|-------|---------|-----|------|-------|
|       | 10.1  | A Total | 160 | !    | , p   |
|       | ۵,    | 6"      | P   | -    | - ·   |
| C     | 147   | \$ T    | 154 | 7,47 | Q,    |

#### नक्श ३१

किने प्रकृष कर अस्य मत् जिल मह्या १४% का सत्त्व के पुराने कप्रहे पर इसी तरह स्थित और नोर्फ़ियाग में तिल का तेल के जिलकर, कालीत अने कर जालाय । मनश्च अक्ट हा कर हो ग ।



### नक्श (३२)

नोचे पर्नशन नका । चहु सावा १५४ की कामत पर दिनाम मिट्री के शक्षेण में रचल स्रोप अभ एक अक्ष्य कान है। फिर उम्म अभ के भी केश्वर तकत पूर्ण करणे कि अपने की एमी नक्षा मजतूर एक प्रमाद रहें। इंश्ये अस्ता भन्नाक चक्रपुर स्थापन

| + 7 d. | 3 . | 474  | 2 7 26 |
|--------|-----|------|--------|
| 7 0 %  | 1   | 44.4 | 7, 0   |
| 1 ,    | 262 | 3    | R 2 4  |
| 5 >    | 7   | 3    | 1<br>6 |

#### नक्श (३३)

संस्था प्रदर्भित स्वता हारीय (चित्र संस्था पर्य, की विल्लासर वल के बाव वर्षि के ब्रीट कर्के को कासने रहें। यह प्रहम्बद के जार नेनकीर है।

|   | T. | ] |
|---|----|---|
|   | 5  |   |
|   | 4  | 1 |
|   | ** |   |
|   | ٦  |   |
|   | -0 |   |
|   | 8  | _ |
| [ | 7  | ] |
|   | J, |   |
|   | ~  |   |
|   | 3  | 7 |
| ì | ٦  |   |

#### नक्श (३४)

नीचे प्रवस्तित शब्स (चित्र संस्था १६७) को सिलाकर मससून के राज्यों पर, चंद्र' से पह हर नक्त गुजरता हो, इस सरह काई कि बह इसमें कार होकर हुकरे की क्या जन्मह सुराव पूरी होती।

| PKO | がらむ | مفحر | ころういっていい |
|-----|-----|------|----------|
| × 7 | 24  | 11   | 62       |
|     | 20  | 35   | ت        |
| 12  | 36  | _    | C        |

#### 447 (3 kg

नोचे प्रदेशित परण चित्र हार्था १५६ को सात् छट्ट छट्टोड़ भिन्नादे अब समाज पेशीम समिक्षकर आग में डालाने जा में। इत्या अटलाह हाराख्य महिल्लात करमा



#### नक्श । ३६ )

तीचे प्रतिम नवस (चित्रं सत्तम "४८" हुन के निए तिहामत द्वी सुक्तेर हैं। इसको नक्स मसनत भी कहते हैं इस नव्या के अमल व नीस रोज की बक्का निकास कर एक कामिल अनुसे की इजावता से हासिस किया क्या है हुन गक्त काम के लिए सुकीद है हुन के लिए बदारीक नीच निवं प्रति प्रति काम स्वाप्ति होगी। निवक्त र अपने पास रमसा

| {     | 2  | 9 | y |
|-------|----|---|---|
|       | 7" | D | ^ |
| F V F | >  | - | 4 |
|       | -  |   |   |

#### (७६) क्रिक्र

श्वर किसी लक्ष्म को कोई सर्वील दोन्त या खोनी क्ष्मरत करते हो. या किसी सरकी से तादी करते की समझा हो कीर वह लड़की भीद

उसके अबोजो-अकारक क्ष्य विभाग ही तथ मोर प्रशंकत स्था । सब्या १६०) को काम में लायें रहेशा अन्तरह कामण्यो है । स्थान रहे कि 'खनाफ एसरह काम के किए स नक्ष्य के हैं। अ इर्थिय काम न में, क्यांकि ऐसी स्टिस में जुर को कहेर खें । अंदिशा है।

| > | 7  | باوزدد |
|---|----|--------|
| ζ | (, | (·     |
| 4 | وا | 771    |

301 U.S.

24

इसका सरीका वह है कि पांच रात (जनप्यक) है रहेज या हरू एक रोज वहने नक्क सक्त्रा काना केरह बदद के बामें आक्राम और राज्य के क्षेत्र के देवारा कार्य कार्य के किया रोज कीर रेखा के प्रेम्स राज्य के किया कार्य कार्य कार्य के साथ के साथ के स्थान के राज्य का स्थान कार्य वाके के हम जा विकास कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का कार्य कार

नार जनह अदेद नक्ष की लके रहक खाक के प्रशासिक पर उत्थानिक पर अदेद नक्ष की लके रहक खाक के कर प्रशासिक पर उत्थान कर के काइस किया को किया जाता है। यानमूब के नीम दे का के दिन के मादिक हुए राजा जाता जाता है। यानमूब के नीम दे का के दिन के मादिक हुए राजा जाता जाता करें। इस कार्य की पाया दे जाक के जीव लगाओं है।

्षणि केर) किने प्रदेशिक नक्षा दात चित्र सक्तर प्रिच व ०,० च्चिक व बाह को हा तो क्षाक व्यक्ति , जापकोच विकास प्रदेश अभा क्षा के निरुष्ण से लेखका अथा देश स्वक्ता वह किनी अवह का

| 22.5     | <u>ي</u> د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | Z.      | A 12   | 13   | G. 97 2777 | 188 SEN         | अतः गर         | (新兴)井        | A Children      | THE STATE OF THE S |
|----------|------------------------------------------------|---------|--------|------|------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Wind jumps                                     | 1 200 m | Se 000 | 11/2 | 29.5       | सम्भित्र विस्म  | किस्मा अलारहे  | मताराम वालाह | जिल्ली बीक्सिट  | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 853 1-50 | £ 5                                            | 1000    | 200    | Y to | Sed Prara  | हे.<br>इ.स.च्या | असरहेम असरहमान | H367 B       | ोलस्यान अहारहीम | 27.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

तां समाम पुष्कलं कास न होगो और जिस काम का उत्तर करणा सहना करें लेगा अरें नह ग्रह्म अरों जा खनायक सर्वोष्ट्रा कर 田山山 मोहनाज संस्था। अगर चार्चीस दिस नक सान भी दिसा नक्षा निवार और उन्हें अने की मोनियी में शब्दर दोरपा स तक्श (३८) १८४ पुरिसम् तन्त्र कार्य

भाग क'लता है उसकी सब मुंग्कल आस'न हो जातो है। जनमा क' स्वक्ष इस मकार है

में अ प्रत्यात सकता चित्र सक्या पद्ध और पृद्द ) की काग व भिन्न को सक्या में जिल्लाकर सथा अभै खाटेका ग'लियों में मरकर

नो के प्रतिपान नक्ष्म (जिन्न सहसा ०६३ ०६ को कागज पर विक्रा । किए। कर को शब्स अपने पास पक्षना है उस पंच के रोजी प्रांचनी है। अंधा । किए। सम्बद्ध इस प्रकार है

A λı Ø, या महाव A<sub>Q</sub> 963 d देग ତ

| >   | 7 | -2 |
|-----|---|----|
| 138 | 8 | 9  |
| 4   | 7 |    |

r4

//

-C

٦

マング

<

533

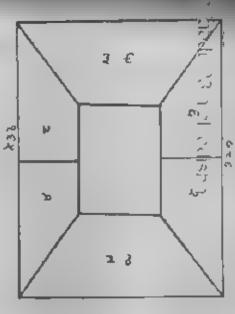

#### नस्य (११)

का पुमान हो दो इस एके में बांच में। तो बाठ रोज तक सिवकर, वीस कर पिलचे से अपरेब दूर हो र नवीं अंडा बाबिना । बीबार के गांध कें बांधने के बीबारी दक्षा हो : बानेट का बाबन ?" रक मिटेबा, कुकिन व थिय का सलका कीई चतु हरेती मसल्बर हो पास रखन वारते की सभी व समाने पुकी होती है। पान निया हुए होती नीचे प्रविश्वास नवश (निक्ष क्षेत्री नेहत और १५६ को लिखकर अपने

#### नका सुकर्म इस एकाए है

| 20263 50305 | 32602 32602 | Antoc Breor | Asene datest |      |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 00 505 20   | 22E97 32    | 02 20320    | Barne Ra     | 92.5 |
| 201 et      | 30204       | 3050        | ROEDE        |      |

| PEPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 17     | 4.77  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| PEPAR PEPER PEPAR PEPAR<br>PEPER PEPER PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PEPAR<br>PER<br>PER<br>PER<br>PER<br>PER<br>PER<br>PER<br>PER<br>PER<br>PE | PKMAI  | HVANA  | 72477 | 4724  |
| PEPER PEPER PEPER PEPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5V-474 | repred | FLFA. | アノアハロ |
| PERAP REPLA PEPLE REPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P2774  | 60,474 | アイアヘア | PERMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YEMAH  | NYMYA  | F4F44 | PLMAA |

#### N (83)

अहे उसके पुरुष करणा नमार हुगा सा देहत पामा । असेस निम्निक प्रिक्ट क्रियो हो। १९११ को १ पास हा प्यम्ब दृश्यन दोन्त बन जाएगा। 'जन अम'र दे पास नावेगा, च दशनी के पारत्यन पिलेशी । विलक्ष संमालाम ल होग यह नवका जिसके क्षिण अपने पास रखगा, बहुत जल्द फासदा होगा। नक्या (रेचात्र संक्था ०६६, १७०) वो बहुत सी समुस्तियते

त्रका माझज्यम यह है

| ı  | Self- |                   | 1 |
|----|-------|-------------------|---|
| >  | 퍽     | $\Delta_{[\chi]}$ | 4 |
| -  | 약     | All.              |   |
|    | 共     | II.               |   |
| 1  | di.   | 974               |   |
| ٠. |       |                   |   |

| of the state of th | 2383  | A Cata | 3     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| £3620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60120 | £383   | 206.5 | 4     |
| 43°6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.00 | 250    | 400   | dr. 6 |
| 3150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,62 | 2 3 kg | 13    |       |

| ۱۵۰. | 1691 | 2.0'  | 1031 |
|------|------|-------|------|
| 9,9, | 7.01 | ٠,٨), | ١.۵١ |
| 1831 |      | 1821  | 4.01 |
| 4.0  |      | 4.6   | 10/1 |

तथा रोज-ब-रोज साम बढ़ता जाए। कर जिस मन्त्र की तुकान की जिसी कम होती हो, जसके टाव न न बरपा करे ही खरीबार राव है जान, बाज विकास लगे, बब्दु से राज क्ष नीचे प्रयोगय नवस (प्यत्र सख्या १७१, १७२) को कारण पर

ननस मोअज्यास व शुक्तरंस इस प्रकार है -

|     | 52  | 60 | 73    | 40       |     |
|-----|-----|----|-------|----------|-----|
|     | 66  | 44 | 8.9   | rt<br>Au | 8   |
|     | 61  | 44 | 45    | £η       | 220 |
| 203 | 4.6 | 62 | rt 80 | (6.3)    |     |

زلم (ب**ل** 

10

6

Į)

64

dia

2

2

563

20

2

4) C

۱) الا

70 44

从

49

A0 -(2)

?

> >

æ

トモ

403

>

N

43

> ~

A

>

2

>

2

77

40

>

160

| 3   | 1   | 7  | ^  |
|-----|-----|----|----|
| 10  | h A | 17 | 7  |
| 11  | 19  | 14 | MA |
| r'o | 14  | 77 | 11 |

नम्य (४४)

वराव कियू र रि सकोरे में स्ति में बीब भारती है। वत करान

|                  | <u> </u>               | Al                                               | al.                                          | A                                                 | -91                                              |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| नदश इस प्रगाद है | त्तिकार्जनीतिका त्ताडा | 24                                               | 4                                            | 픠                                                 | #                                                |
| 4                | ್ರಕ್ರಿ                 | 3                                                | 곀                                            | A                                                 | 4                                                |
| ゴ                | ્સ્                    | al                                               |                                              | A                                                 | #                                                |
| 3/3              | <u>اين</u>             | 4                                                | , E                                          | =                                                 | ã.                                               |
| Ä                | 7                      | 괵                                                | TAL.                                         | 3                                                 | 3                                                |
| 294              |                        | 土                                                | 9                                            | 퀿                                                 | 4                                                |
|                  | 1                      | <u> 29</u> .                                     | 61                                           | 크                                                 | 굶                                                |
|                  | -                      | Ξ.                                               | 强                                            | .192                                              | 4                                                |
|                  | -1                     | A.                                               | 91                                           | A                                                 | 织                                                |
|                  | -                      | T.                                               | 3                                            | 型                                                 | 픸                                                |
|                  |                        | 9                                                | -AIL                                         | 괡                                                 | -6                                               |
|                  |                        | 100                                              | - AH                                         | 2                                                 | -110                                             |
|                  |                        | 1                                                | 쏌                                            | di/                                               | 9                                                |
|                  |                        | 4                                                | 3                                            | 4                                                 | -                                                |
|                  |                        | र का देश न करते वस्त होती दृश्ली क जिलके वाच अदा | त करना संबूर हो, जनमें बापन के दुलनो पेशा हो | त्र भरषट था क्रियान में दक्ष्म करने से जिन दो दी। | नीचे प्रदक्तित ननम (चित्र संख्या १७३, १७४) की की |
|                  |                        | 왘                                                | 7                                            | AL,                                               | · 41,                                            |
|                  |                        | ~3                                               | 77                                           |                                                   | 7                                                |

मुक्तिन इत्यानाच्या | १४६

#### नक्श (४५:

वाता है। करके धनाव पर पुक्त सार हो इस सामीत मा प्रकारण है। नवस सिखाने सं पट्टन 'स' झफीन उस बानस मा बहे कीर उन्तान कर, उस कारण को राजत में शिक्य, मध्येन अगर मन्त्रीके की रिकार भीने पर्दाणित जनवा (रिनम सम्या १ % ००६ को कामज ए जिल्हा



नवश (४६)

यह सेवा नीने प्रतिष्टित प्रका (चित्र संख्या १७७०, १७८) को लिखका एनी में इतन दें पित्र अब पानी को छेत में डालें तो प्रस्ता को नुकसान न हो और नक्षा को लिखका मार्ग में रहें तो माल को मिन्छे वर्ष का नुकलान नहीं

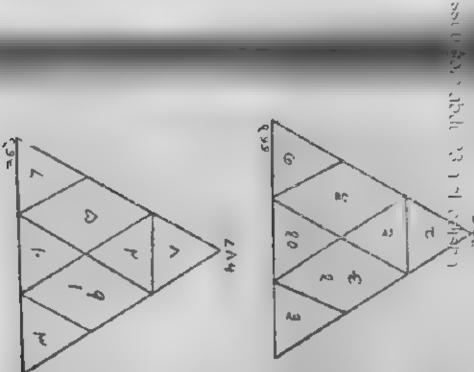

3.

303

>

4

T.

यत पर विश्वकर अपने अन्तु पर जांधने से हर तरह की मुसीब्द से छूटकारी किलता है।

नोचे प्रवर्गित मन्त (विज्ञ संस्था १०१, १८२) को कामान या पीन

अक्ष्य (१८८)

नीचे प्रार्थित सक्स (चित्र स्टब्स् १९६, ६८० वीस री अस्ति (संस्था) में जिलाकर जाड़े की सीजियों में मार्कर दर्या में इजा अस्ति संक्रा (8.9) तमाम युविकले दूर हो जन्मी है।

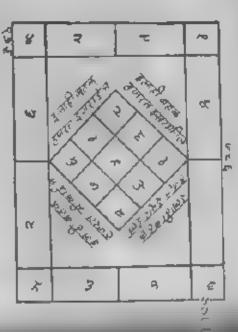

Tyle mar (iii Ł ų, 20 12 74 4 ኚ ۵ Ą ٤ M

नक्स (४%)

922

कर बाद में दर्ज करने में स्त्राने वाले गत्स (जर्ममा) के हुं यो म सिनंदी मिलनी है इस नवस के निवाने से बहुते ७५६ बार 'विर्म्यत्नाह पड़कर मासीर में यह दुवा ७० बार पहनी चार्त्वए -विस्थिननाह रहसापूर्रहीम अहलेको अनेत असू जोड व खूमधत सह सलासू अल दो जलश फिनु अलु अस्ते बद्धीतन नक्त न्त्रम शहस १०३, १०४) की कागज पर लिखे-



254

मुक्तिस्य गाम शास्त्र ११४

म बिलानावा ११ रोजनक पहें ने जालिय के हाथ संहकनाता निज त फिलां के स्थान पर जान्सम महस्य के साम नेना चार्नेत्र । यह

या मुन्तदर था मुन्तिकम या अन्तिह था अन्त ह। सह बहुव अन निरुष् की हुलाक कर्ना या कृतार या काहिए ए। प कर्ति व अस स्थान्ति व नसरसम् अस् भीट्यत सम्म मानुम्मद १४ अ अ

| PAC DE DE | 40    | _          | ų e  | 27 F F    |
|-----------|-------|------------|------|-----------|
| *         | Ĝ     | h          | 3 4  | 22        |
| AI        | Eu Eu | A Williams | 41   | 75 6      |
| 2         | T     | ~          | r    | Jis<br>Ag |
| ř         | 3     | 22         | 7.75 | ~         |

| A)           | rl ra            |     | ्राप्तिमें भारतिका स्वाम भीवाने प्राच्या पित्रम, पन्द) की काराज पर<br>सिमकार हवा में सरका है। जब हथा से यह नवका हिनेगा, तब मतसूर्व<br>मानूक केकापर होगा। सकेश मुकरीम समाजककन इस प्रकार है |
|--------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | ris,             |     | सम्ब                                                                                                                                                                                      |
| 3.74 5 67.10 | भीन करा<br>निवास | 000 | र्मान क्षेत्र ।<br>ब हुआ ले बह<br>सुकर्म व माउ                                                                                                                                            |
| 6            | En               |     | दिए.<br>मध्या<br>रञ्जन                                                                                                                                                                    |
| PC           | -                |     | १८९) क<br>हिनेगा                                                                                                                                                                          |
| 4Lu          | -                |     | य व स                                                                                                                                                                                     |
|              |                  |     | गाज पर<br>सरसूर्व                                                                                                                                                                         |

नक्या (५०)

| AG<br>N<br>N | or:          | <i>7</i> 3       | н       |     |
|--------------|--------------|------------------|---------|-----|
|              | 19           | Je               | Page 1  |     |
|              | ж            | 6                | rt,     |     |
|              | र्ग्वत प्रशा | ON E.D. S. M. VE | 100 a a | 920 |
|              | k.           | 6                | Crs     |     |
|              | rky          | a <sub>C</sub>   | 3       |     |
|              | C.S.         | 4.1              | н       |     |
|              |              |                  |         |     |

CYK

~ 3

-6.

t b

N 2 W

Ţ

3

۶

ñ

Ę

<u>و</u> ابر

ä

ì

| "k  | ×                     | >       |   |
|-----|-----------------------|---------|---|
| -   | ٣                     | `       |   |
| 76  | К                     | 4       |   |
|     | عمروت مقان<br>من مقال | انحرطهل | 8 |
| 7   | 4                     | 4       |   |
| *C) | ь                     |         |   |
|     | 1                     | >       |   |

10 th 15 th

Þ

Æ.

F

3

÷

 $\succeq$ 

ž

ή

÷

320

नक्श (५१ क्ष्या ५२)

गेंच प्रवंशत नक्स चित्र संस्था १८., १८०) तथा १६०)—६स दीओं को कराज पर सिखकर सर्वत में कोल कर १ १० पिसा देते से वह, हर कक्षा विद्यसत में हरियर बना रहता है। स्वर ५२ में भीचे वास्त्रक के शास के शास अवस्था लाग चित्रका आहिए।

नक्स इव प्रकार है—

| 3852 | XI<br>Po<br>thi | 28.5%              |
|------|-----------------|--------------------|
| 2640 | おきから            | N<br>Po<br>rf<br>D |
| 2850 | 3325            | 2058               |

**FV7** 

| 345 | PIAA | 7197 | rigr |     |
|-----|------|------|------|-----|
|     | riq. | PIQI | PIAC | 447 |
|     | F19. | PING | 2014 | (1) |

| अल्व कर          | ip 4  | प्रिक्रम विकास | 423   |
|------------------|-------|----------------|-------|
| अलहब फला जिल फला | e a a | त्रुक्षर ।     | 45.40 |
| स्यामा १८६       | 45 47 | 452            | 426   |
|                  |       |                |       |

| 5 C A CT                             | 9 11       | 9 ^ 4 | 9 00 |       |
|--------------------------------------|------------|-------|------|-------|
| ال على دس على                        | 0 >>       | 422   | 4 ^. | 4 > 7 |
| المحد الون من ملان على در على س ولان | ava<br>ava | 2 > 2 | 326  | 3     |

पढ़नी बाहिए। इसमें माशुक बिदमत में कड़ा नहता है। हुस इसके अपने रखे। नवन लिखने के पहले ७५६ गरीवा 'विकास / ने, शुनेरात के दिन बाजरान के जिल्लाकर जलाने तथा कोड़ा सा गण ब नीचे प्रदर्शित जवन (चित्र संद्या १६१, ९६२) बन्ध्ने प्राच्या

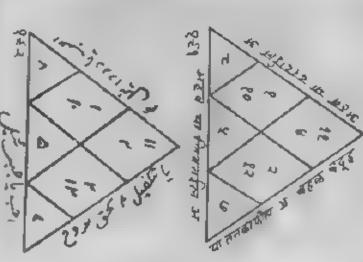

मक्स (५९)

के बन्से बहा कारगर है। क्रवीते अन के दो साधुक करनों में अन् क्षत्रित होता है । यह नवस सोहज्जत कर खलीका बनाये, बितर कोर छक्षारे में रोकन बमेली भरकर बसमें आमें प्रदेशित सकत बिज सक्या (१६३ ५६४) को कामज पर निस

到記されずしなられた JTC1、いまれいこと いかんへ かくとも 2335 なながれ 323 4 16440 3460 かななな

536

MARI

てひろ

10/0

てひこだ

MARCH MOR

TOIQ POTT

MAIL

नक्श (५५)

बोद्धिते के क्षिप्रण आहरून में नहा क्षेत्रश्चा और अगह देगतंद्व ने गा को वेडनाक काम न वामन विकास नह संभ्य करणा होता है के निर्देश्य अपने मार्ज्य बुडमत उपना देशत होता । अगर केम्प्रक के वाजु पर हुए वांशा जाय वा म नमान र तो नेपा व देवर के हो मोहन्त्रम न प्रत्या । से हुई मोन्द्रीय हो सी बन्ध की बहुत से बनु स्वत है। पार्की में नखे कर उसके सामने ज य को बहु इस वह मेहरबान होगा। इस आक प्रदानन स्वाम चित्र प्रक्रमा १६५, वर्ष, के अने अन्तम जिला

नका इस प्रतार है

म्'म्यय तन्त्र-मास्क



2 10.13

21.15

地市

12 x 33 aga 31

| 12.0 | AC.      | 95    | ม         | ~     |
|------|----------|-------|-----------|-------|
| 1    | 00       | dia . | /%<br>/33 | d     |
|      | An<br>Ac | w     | 23        | /4    |
|      | Œ.       | 40    | 6         | 75 PA |
|      |          |       |           |       |
| A PP | S        | þį    | ~         | =     |

Ŧ

£

45

6

3

>

É

7

₹

्राप्त हो हारे ने भारित पर फानेहा हजरन महतूब सुबहानी और बाह प्रोह्नार क्रिकीशार्कर केही हो क्रिक्टिन दो क्रिक्ट तकसीय करने (सगर इस नका मुनकेरक के हरास के <sup>र</sup>सट हर्टकाओं न कर बरना टाक्सरेट न करका। बहु म रोजन कर जोर मुह चिरात का सत्तत्व को तरक हो और जनसर प्रमान असन्तर कोर सक्ति में रीवन क्रांट आलकर पास कल चिन पत्ने पत्नो हुआ कला विन क्ला (संस है। जब चिरार संक्ष्य प्रदर्शणत नक्षा (चित्र संख्या १९७, १८ । का बास्ते मोह्य्यंत के 407

7000

(38)

मुक्तिम राज्यासम्बद्धः १६१

मुक्तिय केन्द्र-पारण | १६६

**基**(%)



नीने प्रदक्तित नक्त (बिन संख्या २०६, २०६) बाहर महिर है। बार

320

Ω'n

8

A)

PG.

4

4

þ

tur

吹

204

THE REAL PROPERTY.

नीचे प्रत्यित नक्ष (चित्र संख्या २०३, २०४) को कानन पर जिल-। बालू पर नवता मने में योधने से बसी मनोकासभाएँ पूर्व होती हैं। 20 £9 Œ A) Apr AC, SEA E ଟ AC d 50 Q 143 7) ew. 7 40 R Æ D ) may ٨ ø > 10 mg

| 1 | 4 |
|---|---|
| C | 7 |
| p | Y |
|   | c |

D. C. 11196

रिंद पूल्लाक्षत के जिल्ला पूर्ण किलावर प्रोक्तर के बल्कु गुरु व से ल्या अप स्थान प्राप्त परिकार को बांच परिकार प्राप्त प्राप

नक्श (६१)

नीचे प्रविधित ग्रेसा (चित्र संख्या २०७, २००) बास्ते तुन के हरफ असिए की सबसे धुने हरक में समार तुष्ठ करें, शीरा की सबसी गर भ दर गराचे।

नक्स हुन प्रकार है –

| 400 | 42     | 4 9    | 44 |     |
|-----|--------|--------|----|-----|
| Į   | 20     | d<br>A | 46 | 329 |
|     | d<br>A | 48     | 30 |     |

|             | 174                        |     |    |  |
|-------------|----------------------------|-----|----|--|
| ָרֶן<br>טוֹ | >-                         | ?   | ≥  |  |
|             | - 등<br>- 등<br>- 기기<br>- 기기 | > 7 | >4 |  |
|             | > 7                        | ٨٨  | 67 |  |
|             |                            |     |    |  |

नक्स (६२) नोबे प्रदर्शत जनक जिल (संख्या २०६ ,२००) वक्त तरह के को

| <del>-</del> |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| 15<br>15     | £ 00 | کار د<br>چو      |
| 202          | 300  | 280              |
| n<br>n       | おられ  | الله<br>و<br>سلا |

以 6 m

| P. 9 | 2.7   | 7.0 |
|------|-------|-----|
| 4.4  | P - 4 | 119 |
| r. ^ | F. A  | 4.7 |

मुझे असद में तुल करे। यह की मोहस्वत के सिए कारशर है।

नक्ष इस प्रकार है -

#### १६६ | बुस्सम सन्त-साध्य

वर्धक इत्तर हुई दिश्च में हुल करें वर्ध की योग्त पर लिखकर ध रखें को सुराव पूरी होगी।

#### नक्स (६३)

सीचे प्रवर्तितः भक्त (चित्र र्वेश्वा २५९ २९२) हे हुन्हें रूप्पः । प्राच्या में जब क्रमर तृष्यु करें, युक्ते के क्या पर शिक्षा बहु भी महिन्दी हैं , के, ...

| 20 20        | 72 44 72 | 22.2        |  |
|--------------|----------|-------------|--|
| 230          | AEE      | 전<br>전<br>번 |  |
| 치<br>된<br>Ac | 36.7     | 232         |  |

227

332

| 144 | Julid     | n m m |
|-----|-----------|-------|
| 144 | N. W.     | 241   |
| NWA | to profes | PPI   |

202

नक्य (६४)

बारी प्रवर्तित नवन (बिज संख्या २१३, २१४) हरक 'सेन' को जब

200

283

| 1 mg    | 14        | - 7 |
|---------|-----------|-----|
| IP 2    | 141       | 110 |
| 1 porps | nd end ad | 177 |

नक्य (६५)

अग प्रतिशत करण (चित्र संख्या २०६, २१६) नवस हरफ़ 'साम' को अब क्षार सुद्धे कोस के सुद्धे कर, क्रिफ़ाल कावन गरीदा पर जिलें। यह यो बुहम्बत के लिए 🕻 ।

मेंचे ने इस प्रकार है -

कसर मुक्ते जोबा में तुल् करें करने के दुकते पर सिखकर सतस्व को वेता वर्ण∂प

मुस्तित राज-साम्म | १६६

नका इस प्रकार है -

320

27.3

カンマ

to Qu F 9 0 アロア 10 m 3: アタス 200 402 からことのことなっているのでは、これのであ

320

355 800 358

37.6

3€€

107

109

101

101

かかな

नक्य (६६) 332 800 おかな

なかけ

700

काने प्रदक्षित नक्ष (चित्र संस्था २९७, २९०) हरफ "मीय" को बन

101

104

ケヘク

6 6 2

PQ AC /9

330

787

٥٥ کار کارا

۸۵ ۸۵ ۸۵

10 10

JU AC AC

#### नक्श (६७)

नों में प्रवर्णित नवेण (विषय संख्या १९६, २२०) हरेका 'मान का व समार बुर्ज कमार में तुन्त करें का गांध पर जिल्लो। यह भी भो का क जिला है

नम्म दूर प्रत्य है

320

| 14) | A <sub>s</sub> , or | Ru<br>Rc |
|-----|---------------------|----------|
| 3.u | <i>B</i>            | 80       |
| 36  | Δυ<br>d             | ئن<br>ده |

Sample of the same 4857 KM 4417 6

| 3.5        | لدة<br>لبة | ec<br>74 |
|------------|------------|----------|
| . Au<br>Ma | A 47       | #<br>62  |
| (c)        | tu<br>ci   | AS AS    |

भोने प्रदर्भित नक्षा वित्र सहया २०१ र प्रायक दाओं को तुने असद में जब कथर जुलू कर हाजि को सम्मोर पर कृष्वह करावे यह भी मोहत्का के लिए है 4年初(64)

मुक्तिम पन्त प्राप्त १७१

F 70 て > ED <u>ح</u> 767 Turk 7 >

222

N.W.

70

てて

7

7

7 4

Pur >

TY D

?

F 35

ケング

477

रीचे प्रदर्भित नक्ष्मं विश्व संख्या के उत्तरने हरण होते के ज जन अपन दुर्वसीय संतुत्वको परितासहण्य जिल्ला यह भी म के निग्हें नस्य (६८)

संबंध हरा प्रकृत है

236 なかな おおお 320 と日か かるは オポゲ 385 おお客 280 27.3 1 155

2 7 4

| 2 3 2 | アデン    | V nd d |
|-------|--------|--------|
| 2 20  | T pr 4 | 20     |
| R. W. | 123    | h m d  |

भीचे प्रपत्तित समझ (चित्र संस्था २२४ २२६) हरण थे को बुजे कोस म जब कमर तुहा करे, रेशमी कपटे पर किया नह में मा दब्बत के

नवा हम मकार है --

| 8 t 3 | 328      | 858         |
|-------|----------|-------------|
| 648   | ₩<br>45. | 00 m        |
| 47    | 3.30     | 336 334 144 |

| 200  | 181 | 19. |
|------|-----|-----|
| <br> |     | 141 |

おった

अक्ष (७१)

तीने प्रविधात नमस (निज संस्था २०७, २२०) को सम्बद्ध में कर पिला देने से शाहक हर बक्त जिदयत में खड़ा रहता है।

ननम इस प्रकार है

| 98             | В   | 28.0 | ф   |     |
|----------------|-----|------|-----|-----|
| 4              | 200 | žų.  | 23  | Ę   |
| A <sub>C</sub> | 60  | ۲    | 7.3 | 220 |
| 33             | 6   | ₹2   | ٧.  |     |
|                |     |      | 13  |     |

26.7

225

| =  | 2  | 11   | q  |
|----|----|------|----|
| 9  | 11 | _£   | 41 |
| ъ  | 1. | >    | 0  |
| 14 | 7  | M.S. | 7  |

A) A) A)

# विविध कामना एक प्रयोग

्यार प्राप्त के स्था का नेता है। भूगोरिका के अपनी दिल्लीय नेता है। असे केल दोप निवासक भूगोरिका के असे केल हैं।

इनमें ने अफ्रिकांक प्रयोग ऐसे हैं जिन्हें तिन्हू तथा मुस्तिम तांतिकों १४१ मनान इन ने प्रयोग कें लग्या जगा है। ऐन प्रयोगों के मन्त्र भी इस १६ - के हैं कि उनमें मुफ्लिय पीए-पैगावर तथा हिन्दू देवी-देवताओं बादि इ. म. में का एक साथ जल्लेक हुआ है।

हान गरे का एक साथ जल्ले के हुआ है। इन श्योगों में ने कुछ के मन्य तो बुद इस्लामी है बीर कुछ के हिन्दू

न्द्र इस्तामी बन्दों के सिने-बुके हैं।

हुन हुन न के हुन अकाण में हुन अमर्थ में न के अन्य अमर्थ दिये

त' भूगा है इस अकाण में भी हुनियात विषयक हुन बन्द अमर्थ दिये

गरे हैं हुनके हरितियह वर्णीकरण, मोहन स्वयन-सिद, शतू को कन्द्र

गरे हैं हुनके हरितियह वर्णी कोरी का यह लगाने शर्रीह विषयों से सम्बअन द्रयोगों को भी ह्यमें स्विमिनित किया गर्थ है।

प्रतिक प्रवीशों का कि दिल किसें क्षानसक साथन करना आवक्यक र किला गा में किए प्राप्त कर पहले किस करना आवश्यक होगा अभ्यवा सारक किस कप में वह प्रभावश्यक किस नहीं हो सकेंगा

#### राज सभा-मोहन प्रयोग

पहर एक बापार विकास साह । पद्धा पित्र मोचे पहुत्व पत्र को अपन दाना वाप का है स्थानस पर के अहर एपन के बाद दें नो इस जाना को स्पर्त मुंख पर फैरकर 'जस राज सभा में पहुँच स्पर्धा नको सफसना जायन होती सबा सह स्रोक मोदिन (प्रसम्ह) हो कार्यने। सन्न प्रमाणकार है

मन्तः-''मलासुन कॉल्न्स्मित्रधिर्वद्वीम ननवीकृत अर्जाखर्वहीम।'' इस काल के कारण्य में एक बार 'विकिम्स्वाह' तथा बन्त में क बन्द 'एक्ट' पहना भावपथक है।

#### सभा-मोहन प्रयोग

यन्त्र "कालूँ मुँह घोड़ करूँ सलाम मेरी अखाँ में मुत्य बन जो देन सा पाँधन पढ़े हुताई गीपुन अन्दम दत्तागा की खाँ खें हैं।"

विधि मुक्तार के दिन सवा ल ख गरूँ के दाने लेकर एक. जिला दाने पर एक एक बन्दा पहुँ, किन स्तर में आप रानों को पिनवहरूर, स्त्र बारे में को सक्कर फिलाकर हन्तुश क्ष्मार कर बाँद गोतुल आपा क्रक्नीर को फियाओं देकर, समें स्वयं आर्थ किर उक्त पन्न को स्वयं प्रकार क्यांनी अधि में मुख्या बीच कर जिलासमा में भी पहुँचरे, बहुरे के

# राज्य-दर्भवारी वर्शकरण प्रयोग

सन्त -- "विष्मल्ल"ह ए'ना कुन्ह जलनाह बनाता दिनह सन्ता तुम हो दाचा हमार बीच फनाने का करा दिनाना "

उस्त मन्त्र में बाह्यों 'फेलाबा' सब्द बावा है, बहुंगे जिस राज्य-कर्म-

प्रयोग विश्व १ कमा लेग विस्ते ने अन्दर अन्त वाल के समय जन्म शाला नाम की जेन का इक्षण सहक्षण नाम वाल के अमीचन करते ज्ञीन म जालाजा जाया हम किया की जिल्लाहर के दिन एक करने सहज म हिंदिल र उपक्रम की मांग्यूच हो जाता है।

सन्तर विशेष का साधन है पूर्व १९ दिए तक उन्न मान का २९ बिनोलों पर २५-२६ बार पहकर अपन में आहुति हैने से सन्त्र सित होता है। सन्त्र के सिन्ध हो पाने के बाद ही बुरे प्रयोग में लाना पाहिए। व्यक्तिया प्रशासक काले कन्त्र की प्रयोग

मन्त्रः -- 'काला कन्त्रा व'गठ वंश्मरा कत्या गंगा तैर जहाँ को भर्गे वहाँ की जाई, माम बन्द्रों को छुन्त न जाय, जपना मागा अभिति खाय, चलते बाल सर्वे उत्तर मुठ साक्ष्

> सार नार कलवा तेरी जास बार बीस्ता होया न वाती जा मार्ड बाही की झाना इतन काम सेश न कर ना हिके अपनी माँ का दूव विया हराम है "

साधन-विश्व के का दीवन जलाकर ग्रांस की दूरी दे नहां जोड़ रूप के प्रतिकृति रहकार १९ विलो कहा नित्य १००० की सल्या में जब रूप के प्रतिकृति कहा कि कि नित्य १००० की सल्या में जब

#### वशीकत्य प्रयोग (१)

सबने गहले एक बाद पूरी किन्सिल्लाह् 'बढ्कर विश्व निर्मालखित पन्स की १००० बाद पर्दे —

मन्त्र —' जलल'हुस्समद्

उन मधि के प्रारम्म ज्ञाबाक्षत में स्थाप्त स्थापत बार दरूर भी पहुती साहिता। इस जिल्हा से मनत विदेश हो आधीता।

'शुक्रव' का मन्त्र इस प्रकार है—

सन्त्र- अरुला हुन्मा स्रुले थला मुहक्मदेश व अला अलो हो मुहक्मदिन व बारक व सरुन . "

पिर काल स्कान के सन्य के प्रति के सन्य की पण्डान स्थान स्थान होता की करी और होतों की है जिस पुराय के गांग नाजात की होता नियों की बड़ी और हो पंछे पहन पर पानते हुए जा किसके हैं

'या अस्त्राह कुलान । या कर्लाची ) की मेरे बस कर "

उन्न 'केर्ट्स के जहां फ्यान (या फ्लानी) शब्द बोबा है बही साध्य पुरुष अववा प्रभा के नाम की उच्चारण करना वर्षहर्

हमा प्रयोग को लियानर २० दिलों तक करते पहने से साध्ये ज्यादित साध्येक के क्यों सुन हो जानों है

#### वशीक्रयम प्रयोग (२)

क्ष्मेन्स्रण के लिए सर्वेप्रयाम निक्स लिखित सर्व का राष्ट्रिको तक निन्ध १४० बार जब कर सम्बज्जाय में पूर्व एक बार पूरी 'विक्सिस्त' हैं। तथा सन्त में ७ बारे 'क्रम्ब" पहना आवश्यक है।

लीह में कलप तक लाडलाइ इंक्लिक्लाइ मुहम्भद रम्लिक्लाइ पालानी के केट पालाने को केट बन के बहर |" स्पर्नाह शांतनस्पाह अश स स्पी पर लाइलाह राज्यस्थार मन्त्र - नाइनाह इल्लिस्नाह वार्ने म स्रामयनम

नाम का उज्जारण करत बाहिए। बिस न्यक्ति की बश्रीभूत करना हो, उसकी भा के नाम के साम उसके स्थान बन्दा किनानी है देटे पाराने राज्य आया है मंद्रीत

विकार दिया जातेगा यह जातक के दशोष्ट्रत हो जाएगा । बार बाध्यमन्त्रिय पानी या चिठाई को जिस संचित्रमधित व्यक्ति को लिला-त्रवस विधि से बब मन्य सिंह हो बाय, तम इसी काय हारा १९

#### स्त्री-मोहन प्रयोग

क्ता का बन्त, बहुनक लाउलाह अन्ताट है हुहरमद मेरा रहाल सांगे करम तरे दार, बी न माने मुहम्मद् की आन, उस पर पड़ उसका बाब मोहिशी कोई जग संसार। सुन्दे करे बार गए उसे मन्त्र-- "अल्लाह बीच हथली के मुहम्मद बीच करार,

टोयक लचा मिट ई अल्प स्पान रश्च तथा मध्यान की शप है। इस प्रतिदित १००१ बार देख शन्स के [अप करा अप नरते समय घा का क्रकर बाठ दिन तक साधन (जप' करने में कल किस है) नाएगा । चिति चित्री भी क्षित्र में अग्राम करके दूसर श नवार तक

बह रूपी मोहिन होकर सामक से वर्गाभूत हो वाली है। ष्ट्रमे दृष्ट मन्त्र ॥१री ॥ सन्द स्राधिमक्ष्मित सन्त्रे अस्त्यस पर साम धेने से प्रयोग के समय साध्य-स्थी के बाँचे गांव के कीचे की मिट्टी साकर

### रथा वर्शकिंग्स प्रयोग (१)

पास धाना, उस सेरे पास लाना, न लावे तो तेरी बहुन मानती पर रोज सी दीन दलाका।" मन- इसा अर्थना शैनान मेरी शिक्स बन फलानी के

> स्य म पाई होई माप्पारण के ते काम का उच्चारण करते. व दिए। स्त्री-वशाकाण प्रयोग (२) भ सहपान के बारी भून हैं कर पास का तानी है जनन साल में नदी फलानी ाला वह पुढ बानकों को बोट द। इस नकार ७ दिन तक गह अपले करे त्राज्यात् तस गुढ वी डलो को खारके तीचे बखकर साधार । प्रति-क हती नेकर उस हमी पर उप मालको नवन बार पढ कर कृत बिधि एक बारपाई के परिश्ते ना खड़े हम्बद, हार्थों में गुड़ को

क्रमानी ताप पास चली आहे, दुहाई और गुरू गामतनाथ की।" कारी इंग्याहल के थी न दिया पन का बादा, पहला बाहा आती मन्त्र - 'कामद्रेस कामान्या देश अति के इस्थाल र्ता करा दिलाव कारो ताला करा श्रम लिपट के,

जाना है किए अन्त्रणकर्ता के समय विनाकट पान के कैंद्र क' इस शिल दिन न्दी के नाम बर उचनारण करना सिर्हिण। क्षेत्र ही बन्को रहत मन्द्र में जहां फलाने अंदर अस्मा है पहुं क्षत्र मं उदार अभिक्षा जिल करके जिल क्ष्मी की 'खना दिया अ'एग' नह विधि दिवलाको रान भेषतुमस्य १८ वाच पद्वास सिद्ध हो

#### क्त्री-बशीकरण प्रयोग (१)

ताती, इत्साइण जोती ने लगाई फुलगारी, फूल सोंबे लीना प्रमारी, को इस फूल की संदेशाय, तिस का मन रहे इसारे प्रमा, महल लोड, घर कोई. ऑगन खंडे, लीक कुडम्म की साम कात, दूबाई खोबा चमारी की, धनन्तरि की दुदाई किये।" मन्त्र--- "क्रामरूप देस कामाच्या देवी बडाँ पसे हम्माइल

भूत हो आयुक्त र बक्तियान्त्रत करके साध्यक्ती को दे द तो वह उस पूज को सुंघते हो बजी-प्रकार नन्त्र के सिद्ध हो जाने यर किसी पूल को ७ जार इसी मन्त्र स इस मन्त्र का जाप कर तथा छुन, बोन बोर मदिरा रक्षकर पूजन करें। इस विश्व बानवार स क्षारम्भ करके २१ दिनो तक निस्स १४४ जाद

### **+छो-वशीवरम प्रयोग** (३)

मंत्र--- "बड़ पीपल का कान, चहर बेटा अका केल । मेरी इबीह केने सून बन फलानी को जा राज जा ता । मेर छोती की नाद क्षणा की साल इलाल की मार्टी प्र व राजा काह राजा का, में काहूँ अपने काज की, मेर काट अल्ला को अन्तरी में तर द सन्तरीय रहेंगा।"

विदेश 'प मी पी स्थित है अप्याप बनके हुए हिला अब अ राम के सामह आता हू कहारण हर के हिला हुया में जैनर प्रायम था। साथ पी अप अप हर हा हिला में अब्द अप्या है जहां साध्यानका करा भि अन्त या कहारा हा हा है।

वन्य किया की नित्य-निवसित क्या से करके रहने पर सक्ता थ सनोभूत होकर रजय सामने जा सर्पात्यत होती है।

#### रता-वश्वाकरण प्रयोग (४)

मन्त (१)—'अंबर्फ गुरु गुफ्तार श्ह्यान, स्वास खान वे अल्डिप्टेंच रून न अन्य बर्ग फलानी को झारान, न रान तहे तत माँ की नल'क, बहिन की तीन तलक त'

मन्स (२)— 'अस्य असीप एक एक'न, श्वन शैतास स शकत वन फलानी की बारान, व राने को तेरी माँ विदेन क रान की र्यन तलाका?'

हिन्द दोनों में नी के प्रयोग-विश्व मिंच निखंबन्क हिणक देन है है जिन्न मन्तों में नहीं पनानी र∽व भाषा है नहों सामा-को एन व कि संस्थापण करना पर्टिंग।

विधि याण्य का को स्वाह है। क उन कर मन्त्र नामों को मान को दे का प्रकार (उन भया अपन दाये हाथ की असा के असा (नोदी अ का देवत (अना लगावर, उसमें होने धरकर काय के स्वाह देवता गण्य । (निर्देश्य होक्य, दोलाण दिशा की ओह हुँह कर की प्रवास स्वाह को का

> न संस्था किंद तक्ष्म दोनके प्रत्या के स्मारिको पर एके को १९८ आया जन कर नग हो सो जांच तथा दी एक को जलता हुआ छोड़ दें इस जिया को जिल्हा अंदिनों नक करने यहने से साध्यानको वर्णाभुत होकोर स्थाने भावको के पार्ची पर आर्थिकोती है।

#### स्त्रा-वर्शकामा प्रयोग (६)

के निम्ने निम्ने के शुरे शुरेकारी हैं। है से अल्लावहीन शैतान स्था बार कलानी के जिया जान जो व साने तो तेरी जन्म की तन्मक इसवीना की तनाक।"

रित्यूको सम्म स्था पुराक्त स्था क्या अत्य नेता हे है।

विका कमन का एक चे मुदा देनक दान दा, फार दोने हुए की कम किया में कुत में कुत दोन कर कर में हुए की पिन में किया में किया

प्रयोग किसि भिद्ध हो अपन पर प्रयोग के समय उन्ने मा ग्राही वित्र भागभी का द्वान पर पहनदा उद पान में १३६८ में भागभी व्योक्त वा भागभा मान सम्मेक्समा का पूर्व हाला है। यह भान स कारण क्रूपिक में ने के साथ मान सम्मेक्समारिक पा है नका मुठ को उत्थो क्रूपिक में ने के साथ मान है।

#### सर्वे जनमोहन सन्त्र

मन्त्र 'काग्रह्स कावाका देश नहीं वर्त हरवाहत 'जोगी, हमाहल डोगी ने वाँचे वादो, कुत उतारे छोरा वागी। एक इस हमाहल जोगी ने वाँचे वादो, कुत उतारे छोरा वागी। एक इस हम हुत की बास, का नाने दूसरे वाता। और के वास ना से दिया कारि वार की बास, का नाने दूसरे वाता। और के वास ना से दिया कारि वार वार वादा की वास ना नाने मिन्ने युक्त की यानिक इसी मन्त्र देखों वाचा। "

विशेष रचेनार में दिन समान करके तथा स्वापणे व मिठ दें ते, तेपक असा, १००० गुवाई प्रतापुत्ती को भी भी से सम्बन्ध पात व ९०० वाप तक साथ में अधिकारीम् का अधिन में त्राम को । इस प्रवाप ५० दिन नक निकासण होता का ने से सान्त सित होना है। इस अप र विशेष के पहुना का लिए। भूथके दिवा का हु को भी सोवल करावर ताल

आवश्यकता के समय किसी सुगिक्षत पुल्य को इस मन्त्र के उन्हें। । अभिभित्ति करके जिस न्यानित को युध्य दिया खर्चगा वही को हिन रा कायेगा ह

## स्त्री-मोहन चन्पा पुल सन्त्र

म व ''कामहर्त्त कामा न लगई वारी हुल पुने लंग प्रमाहल कामा न लगई वारी हल पुने लंग प्रमाहल क्ष्मि राजा. इस प्रसाहल कामा न लगई वारी हल पुने लंग प्रमाही एक क्षि राजा. इस प्रसाहल कामा न लगई वारी हल पुने लंग प्रमाही एक क्षि राजा के प्रसाह कामा में महर्त्त कामा में महर्त्त कामा में महर्त्त कामा में महर्त्त कामा महर्त कामा महर्त्त कामा महर्त्त कामा महर्त्त कामा महर्त्त कामा महर्त कामा महर्त्त कामा महर्त कामा महर्त्त कामा महर्त कामा महर्त कामा महर्त कामा महर्त्त कामा महर्त्त कामा महर्त कामा महर्त कामा महर्त कामा महर्त्त कामा महर्त्त कामा महर्त कामा महर्

> करें। भोग में सराय, सर्द के बड़े, तेल, युड तथा वहीं रक्षां ! इस अक्षांय किर्म २१ दिनों तक साधन करने से मन्त्र तिस्त हुं जाता है।

भन्त्र सिद्ध हो जनने पर आवश्यक्तनः के समय वस्या के कृत की हो मन्त्र से ७ कार अस्मिमी जत करके जिस स्त्री को सुंघाया आयेगा, वेही सो हेन होका वाग से नारी उने हो।

# तिकती एक मुन्ति बिह्न का सन्त

मन्त की विरहती पूर्य से सवा यर सवा तीला खाय अन्ती की साथा कर सात में क्रूनक आगे चले, मांत में कुनक पाले वले, सात में कुनक पाले वले, सात में कुनक पाले वले, सात में कुनक पाले वले, साथ में कुन की पाले की की की की की विराह्ण चले, अपनी पाल टेकना चले, मांत की जगाना चले, बैठे का उठाना चले, हार्यों में ह्यकंडी गरे पंत्री में बेडी करे हलाल माही द्वित करे सुरहार महिंदी पात कर कलवान नेवी के पाद कर ठ. ठ ठ।

विधि "सा प्रहुण को नता ने गुरू करके गंजाना ४० दिनों जात इस साह का नियं १०० वार वार कर तथा स्राप्ता तीन का दें पक जाता-कर पान्यों के भूल चाह वार्य स्वास से गहानुसा का भीग क्षेत्र ने कालोसर्वे दिन में 'श्वित्त नियम ने ही कि हुना' उन देखका सहीचार नहीं को भी वार्य हरण वन्नों से 'पर वह मांग होगा' चित्रमान सहीचार वहां को भी स्था सार 'त्या कालो के 'निए वहां मांगोगा', उसे धहे पूरा करका वहां मांगो

#### मुहस्मदा पीर का मन्त्र

मन्तः 'विक्तिस्तान्त्रहों हमानिक हो म पाँच पूँचम कोट जर्जाव जिस पर खेली मुहम्मदा पीर सवा मन कर तीर जिस पर खेलता अपने मुहम्मदा देश भार मन्त्रकाता आदे, बांध बांध करिता भावे, टाक्किंग कर बांध कर बांबदी में लग्बे। मोता का लाबी, पीमती को खांबी, पकार्ता को लाबी, जल्द बाबी हजरत हमास पुसेन की जांच से निकाल कर लाबी, बीबी फानम के दामन से खोलकर खांची नहीं तो भाषा कर चुला दुध हराम करे।'

कि छि – इस प्रभव को नीचंदी खुमेरात की भाषा है स्थान है। करके निष्य १० वीप प्रदेश में बाज की धार हैने जे प्राप्त प्रणाप प्र जुमेरान को ने बहा जाने पर भूतक्षित परि हुलेजा है। वर्ष है सथा उसमें आप का कार्य करने को बहा जाने हैं, जो पुरा करता है।

हत क्षेत्र की वर्ष किसी बीबार बाहबी के उत्तर पट्कर कूँक बारा बाब सी वर्से भाराम सिनदा है।

# सुहम्मदा धीर का हाजिसनी संत्र

असदार अपनी अपनी जमान सिनादी लंकर अवसार जहाँ हैकाल पूर्वका काजा बजा, पूर्वका कादशाह जाया काले काले क शांह आया. परिषय का बाजा बजा परिषम का बादशाह आया, क्षास्त्रको चर्ला, सुकद परं चली, जरद परी चली, स्थाम परी चली विविधनना इंदेरे हेथा कि वर्तन के बादा का बाजा बजा उत्तर का बाद-इसकी बुर्ग उल्टी संमानती देखां रावतपुरी हाँ धर्ली उलटी बन्हर सुलटी लागी, जो कई कहे चले खुमन गरम् देशी घुमा चली नदी नालम् चली मन्दोदरी सन्त परी वर्ली हर परी वर्ली, जूर परी वर्ली, अलाल परी वर्ली, हुकादेव सल्या संट'ऊ क'लेण्डरी क्ली लंका पैर'क्स क्ल्या इतुमंत ही बन्धा तीन बलता, तीन ही बल्धा बद बन में बल्या उड़ा सिन्धवी उने र ल्यावसारणक सन्निया एक सी चन्यर टीच चन्नतर देख अ सभान परी चली, अ क'श स उत्तरी बराय खुटा मेरे काम हैं श्वक् थन्त चीपठ मुना चलत्, सुलसान वेगम्बर का तवत चलत बहनर बन्त्य बलेन एक लाख अर्का हजार केर केंग्रबर क्लंत बाधन बीर बेलंत, बीमर ओगनी बनते, नी नगसिंह बलेन बारह मेरी बाजन अहंभरा बजत महमद् चलन, सत्तर मिला बलत अहार पर परंत कल, हाई चल, अर्थ पल, होती बाहत रनेशकसना जोका अस्तर यहाँ क्लन कान कीन बाहरण 'बिस्सिल्लाक्षरतस्यान्तरहोस सहस्मदा तादयासल तेन'ल सन्ध नेती शक्ति

> नहीं हर्गन रहेन दे खुटा ग्रहम्मदा की मुलीय पीर तीय तीत लिया। पन्ना, मीला जीन जिस पर बड़ि आया मुहस्मदा पीर रीजा करें निवाल युजारे अप पानी के करें ने आवे. खात खाय असल पर रहे मी मुस्तन्तान विहिच्य में लाय, सवा मन लीहे की जंनीय रहे मी मुस्तन्तान विहिच्य में लाय, सवा मन लीहे की जंनीय राहणी लाई तेव्हारी आव हाथ कुटाइ' बले जर्जार पेगी कही मेनी युक्तीकेशि, क्यांगी पुरुष्ट किया किया नार्यमह किले की

श्विधि -मवा हुग्य सार्व करता गृग्य न्य त्यावान के छप दो बाधा मिदक्ष के उपर बासल का मिन्द्र बातकर बाल से पानी परकर स्वात करवा के स्था नट क्षड पहिंद्या जाना के पामन नेवान पथा गढ़ को गोली का पूरोकन में रूप पर्वेश कर्यों भामन नेवान के खाल में खाल मा बिरक या दोन्य के अगर व्यात कार्य अपभित्त निवास कर क्या के खाल मा

## हाजिरात का सुलेमानी मन्त्र

मन्त - 'विध्यहल्लाहुर्गहेम'तुर्ग्होम स्टाहे वह त यहा वेनुर्दन वेगम्बर दुनी त्री मादान पूरो बदना मुगदी बद्दान्य'दी पुक्रमाणी साचिया मिलार देखें तेरी सन्ति देश बांधि ल्लाब ती नार्श्यह चीगमी कला बारा बाहा अटागह मी झाफिरी कम्बन दुगमन छल छित्र भूत त्रेस चीर चायर अनिया बैताल देशा बांधि साव आ न बांधि लावे तो हुदाई सुलेमान वेगम्बर की ।"

बिदि हर मुक्तर को तेल हम लीग हा तथा मिटिई से पूजन करके ००६ बार पढ़ने से यह सन्न ६० दिन में 'संद हो जाते हैं सन के सिद्ध हो जाने पर जब हाजियान करना हो। सब मुझा पर मिट्टी से चौका सगाकर, जेस पर वाचलों को अध्वाद अने से। फिर एक करदी के पट्टे

पर सिद्युल विश्वकार, स्थाने क्रापट क्यारी कृत्या की हनाम अत्या का दिन्ह सर्व पहिना कर यह ने क्रापट क्यारी क्रापट परिवाद सर्व परिवाद क्रापट क्यारी क्रापट क्यारी क्रापट क्यारी क्

#### है। त्रेरात का रुवाजा सन्त्र

००।। यन्त - "क्वाबा क्विच जिन्द पीर मेंदर मध्दर दस्तर्गत मन्त मेरा दीरान पीर करो घोड़े पर भीड़ चड़ी इजरव चीर इ'जर

> हे गई के कैपान कीर संस्था है हिमानी अर्थ कर कि अध्यक्षा कर्म खारिये करों काम के भारे में पूछ पहा है।' यह कहतर अक्षा करने खाने को बरने होता अस्ता कर्मन मिलेगा।

यवि सत्तवा दशर को ध्रमझ बाज हो ठीक करे, य समझ सत्ते तो मुक्ता म बह के मही कारका इसकार मुझ कर्ता भाषा में विश्वकर रिस्ताना प्रमूद हम्मक त्यानी साधा में विश्वकर क्रिया हैया। इस्सी म भारति है प्रमुख्य नहीं वह पुछ लेना वर्षाहर

#### स्वय्न सिद्धि सन्त्र (१)

सन्त्र—"विक्तिकत्तारहुरैमानदुर्गीय अञ्चादो वर्गग्रहम्मद रह्न च्नादे की सस्त्रीर इन्ह जाक्षम इत्त्र मेजेंग मनक्कल हर्यांची जहरा"

िष्य इस मन्त्र को पहले स्वतः स्था अं सम्मार में उप कर सिद्ध कर लेना च हिए। अन्त्र का अप बृह र नित्र र में साम्म करना चारिए स्वा पंचम भा और मुह करके बेटना चाहिए। अन्वयवन्ता के समय स्थारह की में या पह इजार तक की संख्या में, 'जनना हो सके मन्त्र का जप करना चाहए। यह उस्म प्रदेत तक जारी रखना चाहिए। इसके प्रभाव में बाहित प्रपार का उत्तर पेट्र दिन के जीनर स्वयन में अवश्य जाप्त हो नाती है।

क्षारणीय है कि सभी मुजनमानी बन्दी को उन्ही बाबा फेरते हुए जगा जना है कार इस मन्त्र को भी उन्हों साला भरते हुए ही जराना चाहिए।

#### स्वप्त-सिद्धि सन्त्र (१)

मन्त "विभिन्नत्ता दुर्वहमानुर्वदीय श्रमश्रीत वरेख शते जादम इजरवे महत्त्व सुभानी हाजर।"

विधि के पूर्ण के प्रेश स्वाप द्रान्त अप ते के क्या निरम पूर्ण स्वाप के स्वाप प्रदेश स्वाप के स्वाप के

#### स्वप्न-सिद्धि म-न्न (३)

मन्त्र— 'का बाबिनो "

विधि पंडवस तक के अंट मुंह कर के वेड संबा की सुखा हो। पत सामा के वेते हैं मान पर निथ्म १३००० के में की मान है। देनों तक उन्हों सामा के वेते हैं जा कर में का निर्देश मान है। की बरमरान के सिर्म के के के के निर्माण के की सहर में पहला है। देन मान के कै भूगा के के के के मान मान है।

# दुण्मन का संभने का प्रयोग

सत्य पत्र मंग्र का प्रस्ति पुन्ता बने सं। धर प्रतिनार के त्रा पहनी घर मंग्र नात्र के १०१ वार भारतमध्यात मन्त्र संबक्तिया स्त्र कर अपने इस सन्त्र वा प्रस्ति प्रस्त के उत्तर पुन्त के उत्तर प्रति सार

मन्त - "या कह हारो ।"

"या कह तार या कहर ना विल कहारी कहर

र किसे अर्द क्या अन्तर संगम-१९ वं र बहर पर संग्य दक्ते

बार या रेकर जार में तामर्गन खोत या संस्था था था छ छ है को सीम्स का तो क कारान्त

यः ह ज्यान अस्ताहरूला अमा सुवहानका इक्षा कुर्ना किनज्यासमीतः

हेस साथ को पहन संपूर्व एक बाव पूरी विकास स्थाह पदना आवश्यक है।

> िंद्र तीर को कमाम पर पश्चिक र ने के जिलों माझे को देवार रहें पर नुष्यम पहले की एक वार विक्साल हूं अंदेल पहली चेहिए। मान्य पहुँदे

ं या कह हरते। या इतरासी या टीगाइसी या अमवाकिसी फलान का छाती और कतेन की भेरे तीर की नर्व से जब्बी करें ोहोसी को केंद्र भेटी प्रतिपादन ।

जन्त सन्त्र थे जन् दल में शब्द अपा है नहीं शतु के नथा का

उक्त प्रकार संस्थ को प्रदेशी नाय क्यान प्रवाही हैं। को पुलन को प्राक्तों से स्थानने के हैं। अने प्रयाहित कुछ ही दिनों की कोनर दुश्यन की पृष्ण हैं।

#### रात्रु-मारख मन्त्र

मन्त्र ''नल की जोशिनी पानाल का नाम, उठ त्रधारि लहाँ लगाई नहीं दीद के मान, दोड़ का दुहाई मुहस्मदार्थन की हिकेनों के दुन की दुहाई, भोला बसवी की फुरो मन्त्र हरवरो वाचा।

बिधि - एक उस्त में प्रेंड साअवीर लाउकर सम सम्बद्ध में रहन फिकपारी में शोकर लगाकर उन्हार जनक मन्त्र कर कर कर महि में इंपरण स्वाप पाने म जनक निकास कर महिना कर की प्राप्त की धनी रहत उन्हार की नापीया करते जिस साथ के मुँह पर काम दिया प्रयोग चेमका पृत्यु हो जान्यको अवादा स्तंत मृत्यु मुँह पर काम दिया प्रयोग

#### श्रृ पुष स्त्रमन स-श

मन्त--- 'शाह अन्तम हुन्द आलम जेर करो हुग्मन हकी

बिन्द्र किन्ती क्रम धरीने के शुन्त एस की नहती उमेरत के अरिस्म करण र दिनों तक राज के समय द्रोपक अराजान नथा पुस जनगा एवं रेवडो चढ़को तथा को नेपन को धर्म देवर हुम मन्य का निरंग के बार जार के पान के पान सिन्त हो बादा है।

अवश्यक्ता के समय कनू की बोट र बार मन्त्र पड़कर फूँब सर दने से उसकी बीज बन्द हो कार्त है अवस्त् यह अधिक वहीं बोज काता।

#### दाह के दर्द का मन्त्र

मन्त---'न्नमी कामक देश कामक्षा देवी वहाँ दमै इस्माहत वीभी । इस्माहत कोगी ने वाली गाय, नित उठ बन में बरावनांऽऽ ध्राय । वन में वर्ष क्लाग्रुक्स, बास खान की के गोवर किया, उन्में निपन्या की दासाव । ध्राय सुभाना पूँछ पुत्राना, ध्रम प'ला सुँह काला । बाद दाँव वाले मसदा पाँका करें तो गुरु वोन्छनाथ की दृहाई फिरी । शब्द सांचा विषड काचा पुत्री मन्न ईरवरो वाला ।

। वश्य इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए शोहें की तीन की तों को काउ (सकड़ी) पर ठोंक देने के शकुका वर्ष हुए हो अस्ता है।

# बावले कुन के काटने का मन्त्र

मन्त- 'नमी कागर देस कामाधा देवी वहाँ वहें इन्माइल जोशी | इत्पादल कोणी ने पाली इती देस काली हम कावरी दम पीली दम लाल। रंग विश्वी दस सदी इस टीकी दे माल। इनका विष हर्नुमन्त हर्द रक्षा कर गुरू गोरसनाथ। सत्य नाम आदेश गुरू को।'

विधि सह मन्त्र पहल को राजि में १००० बार बादना काहिए। जब के समय तेल का बोपक जलाना काहिए तथा कर्युओं का भीव जनामा बाहिए। इस प्रकार अन्त्र सिक्ष हो जाता है।

सन्य के स्थित हो बाते पर विश्व अवसी की बावने कुली के काता ही असके बाद के बारों और बारते काओं की राज को ७ बार मन्त्र पढ़कर क्या में। इस किया को तीन दिन तक विश्व करने हे बाज होता है।

#### बावले कुचे का भ्यारा

गोर किसी काशित को कावले (भागल) हुन्ते ने कार किया हो दो निम्त्रभित्त मन्द्र का क्षारा देने से उसका जिए दगेर काष्ट्रा है।

> मन्त--'ओम् कपह देस कागाच्या देवी वहाँ वसे हस्मादल क्षेत्री, कामरा कुला काना की काद क्ष्या का कुढ़ा वन्दर नाचे रीज़ बजावें सीता वेडी कोषध कोट कुलर का जिन बाजे शब्द स वा पिन्ड काचा कुने बन्त्र हैरवरी बाचा ।''

ेि /ेोबेटी हो जिल्ले के लिले के जिले के लिले साम के ल

#### आधानीनी का कारा

पूरि किसी व्यक्ति के बार्ड सिंह हैं सूर्वीदव के सूर्वोस्त तक होने बाला कालामीकी का दर्द हो तो नीचे लिख मन्त्र का खादा देने से दर्द बन्द हा जाता है।

#### मन्त--- 'क्षानी चिदिया किलक्षिली, काले बनकल सार्। सारे हरम्मद शाद अंक दें, आवासीमी आर्।''

भिष्य गहेर पड़िंग के दिन टीवासी या ह लो की राल की '०००० की सीक्य' में जब कर मन्त्र की मिछ बार ला 'क्य ए एवंबार या रिवेबार को दीवार वाप्य के के समय गोगों को सूर्य की लांद टकरकी लगांकर के इस या गोगों को सूर्य की लांद टकरकी लगांकर के इस मार्थ को पाद कर दे तथा गांवयं इस मार्थ को पाद कर प्रकार उप पर प्रकार उप पर मार्थ का मार्थ के पार द लो काथ सामें का देन हो जो मेगा।

#### बबासीर का सन्ज (१

सन्त-'ईसा ईमा कॉच कप्र चीर के लीता अलिक अधर अन्त्र नहीं कोई। जुनी कादी थड़ न कोई। दुशके राज्य सुर्तिगान बादशाह की।''

विधि— उन्त क्रफ किए ग्रहन के बाद्य होती. अवन दीनानी की राह में 10.000 की संस्था में बचने के सिक हो जाता है।

मन्त के किन्न हो जाने पर वही अन्य से तीन बार अधिमन्तित पानी रोगी को आवरता होने के लिए बेंतका बाद में शेमी पालाने के हाथ होकर, बंबावीर के बन्से की हाब से चनवंतर सम्बद्धारा अधिमन्तित

# जर्द-टोने का असर दूर करने का तन्त्र

अस्पवस के सुबह चार अबे किया के के स्ट्रिंड जार का नार का के से कार करके द्वार के स्ट्रिंड के स्ट्रेड के

ास हेपुर नो साले के स्थान में कालने से पहले उस पर ६ उसी सिन्दूर छिडक देशर ज़करी के भध्य साथनेत्र से तरेड कारक छोटा ट्वार की देशन देना चर्चार र

् की मा हिन्दुए की तरें खा नेपार परस्तु संकि का हकता खन्में तर्कन क प्रशास्त्रीय होता । तत्र जम है-डेकॉ अकेट्स पार्टिक सक्तर अपने प्रथम अन्तर्भ रचालें।

श्रीक्ष की बनाए हर जब से न दिल ए॰ ए जाती न ५ उन हर नमें पित्रण में निक स्थान अवस्था की अग्य और एमें पार कि नह नोते के इन्हें को निमा क्षण की पास से आप और एमें पार कि नह उसे देकरें में एक अग्यों जमां सूरण देवान कर है जस सुरत के एक आप कोंग का तथा हुमारी और एक समी नरानू का विकास खर्च है है अग्र के

ज्या किसी हैं पर पानस के उपने नेता है। बार्या ने अगर करी अपने उपा या किसी हैं पर पानस के उपने ज्यु ने का आप के पानस के सी जीर करी को सुरत को श्वास में बीधकर अपने सेन में रहन ने या है गर करास के रूप पहना ने अगर किसी में मकान से रहन तान केन मोरों के जार कोई लायु-ने भा कर किसी की पी जीम रित्त को मकान के मुख्य बेरबाजे पर गार्य अगर किसी ने दोन पानसी ने पर नायु नात

> कर किया हो ती अस सूरत कर अन्य का कामोचे के काक में काढ़ वें तो हर तरह के काढ़-टोने का असर दूर ही जाएगा। जनर कन मुक्त को हर अक्स अपनी जेव में क्या काएगा तो हर तरह के जातु होने से हिकानट कनी रहेगी।

दफीना (गहा भन) सभर साने का सन्त्र ) /ोहोत्सिकेके गोहोर्गका बेहिन क्ल कोर्स को बन वाचेब बोहका बोको में कानने से बकोग (बहा बन) नवर बाता है।

(०) स्थाह सुर्वे की धुनार विकि। को तेन में जनाकर उस सम्स की अंचा म मान्य तो उत्हादरा हुया ही तो दक्तना गढा छन। दिशाह हैता है।

# नर्च किया हुआ कावा वाविस आ जाता

अभाग क्षा मुने से हननाथ के दिन हरिया कानाय के किनों जाकर एक जीना वहके का जाय में काना हुआ ने और उसे प्राप्त की हुनी देकर नर के मुन्न से क्या और माना के मुन्न से अरुमी रखकर होनों की मलक रेकन माना या होंग्या के मुन्न से अरुमी रखकर होनों की मलक रेकन माना या होंग्या के माना के मुन्न से अरुमी रखकर होनों की मलक रेकन माना या होंग्या की माना वाला गाइन वाला हिन जाना साथ का माना माना या का माना या माना या का माना या वा का माना या का माना या वा का माना या वा माना या या वा माना या या वा माना या य

## शेय-दोष मिटाने का उतारा

मिट्टी के बात्त कारते का कर उनके उत्तर उनका रखे । फिट सात समाम लाका उसके उत्तर सिन्दूर लगाये तथा क्षान क्ष्मेंगरा, अपूर कानी समाम क्षोप क्षान का मिन्द्र सामान क्षान क्षान का मिन्द्र सामान क्षान क्षान क्षान का मिन्द्र सामान क्षान क्षान का मिन्द्र सामान क

करके प्रकार की किसी नहीं ही अस वह है में हास द

#### स्वप्न में भविष्य ज्ञान

अरत स्थाब (स्वप्न में) प्राप्त हो जाता है। (बार्स) की जिलार करते हुए की आयर बार्चना उसके बार में अवित्र । सक्त को धूप देकर धाला व तथा मना को सिरहान रखकर जिसे 5 अन्तर क्या कर स्थानी समय देश शुक्त एक सक्दी लोडकर ने अपी। जंगल के बाकर जिसे वेड पर अध्ययंत्र है, पहले इसकी शास

# सनविध्यत क्षेत्र का घाटन करना

ति एक का वाद्यात सहायक स्मित् हा के क्रियो सनवास्ति बन्तु को प्राप्ति तथा अभिनादा की पूर्ति में

अभिवाधा पूर्व हो है है स्ताय अभि उस सनव हित द ुर्यो प का कर तो द्वार हो 🗼 सार सा सर शाहर में वा ला ने प्रारं ए को र शास मा का का निर्माण करते हैं के मान मा न प्रयोग है से के के होने में करता प्रयोग की अपने कि ुक्षे प्रवासा ं का योग अस्य भाग भोदश की गत्र

दे 'उग के रेब' है के कर बहु श ज , के ह क्राची रिकासन अवस्थित प्रोची जिल्ला स्थानिक कर कर्णा कर कर कर कर कर प्रथमित वर्षप्रकार के दिल मेरे के भीत उर कार कर थ

कान में रखकर प्रान्धित उद्देश पूजा कर के सद्धा असल है कर कारी करके नहीं छ संस्थात पर नहीं हुए खान दरन के दिए ए नसंस्थेत उनके के खान्दी किसे उस केवर मोत्र साल ता के एडी क क्नी में हर में विदेशकर अभ्याद विश्व कर है नहीं करों पर कर के नहीं अवसे हैं अवस्थित का कार्या की माने की है। हम अने की **ब्राग्त से रामान र पुरुषाया कोटि उपमें किंद्र इस्मार्थित क्षेत्र क्षार गर्**ड प्रयोग है। भारते सर्वात के अवित काल के धारणा तथा गा तथा

#### जुर में जीतना

मानीबर के विक प्रवाह के पीर्ध की क्योंत आयें। फिर एविवाद की एक क्षेत्रबार के दिन प्रश्न हस्त वक्षण हो, तब एक दिन पहले व न

> क्यान चता ज मेरा। कित साध्य अपने वर्ष समान के बाधकर हुआ खन के वह अगला।

#### युष्त भेद को जानना

क भगारताम न्याद्भ की महिला है। जनम में भी दिन जेना दिलाई देना पूर्वास्तर हे कर साम हुन के दाने की छाने पर नख दाने बह सोते हैं। इत्तवार के दिन छाथ्का कर्तजा निकास कर से अध्या फिर्ट्स

पत्तकः रचल इस सुन्दे का अला पलनाक ने श्रीने राज संबद्ध भन्ना ल प्रतास न अन्य म अभाकत अध्यकत की र छन नुर्ध की तरह यान सार कर देनार पटक पर च अंत हुआ नखानो अन्त शाकर मार कर दित की नगर दिखाने देगा है। इत्तार के दिन मेदन और मेहकी को जोडर खाने तुम् देखें था फिली

भाहे में रखकर लम्बी वन्त्र करते स का बकान नहीं अ मेती। केंद्र कर तर उपम के पार को निकास कर गाला बंद ल। इस भोजों की इस प्राप्त र प्रमास्य माधिकाव हुए बावव विभाव अब में देश का पंजवर गहर के साथ जिल्लाने हुया इन माना की पांडकी में रखकर दूर ज्ञाने पर भी धकान न आहे। भावत्र नंतरको अध्यानीन प्रकारित भूषारव चौर्यादन ारेट कमाना के कालेका आने भरणांका इन तीनों की जह

क्याण ने बांबुक्टर जलने के लब्बा हुछे तेल विना ध्रकान के पेटल क्षा सकता है। जमीन में गड़ी हुई बस्दु दिलाई देना

कर बार बनाई किए अस सम्में के या से सिरोक्त राज के समय दीवक जहाँ न के भागर भने हुई को न स्वाई देन लगने हैं। में अन्यान दोन असम काजल पार इस का तम को प्रांखी में तराने से र काल बीम की अभा भीर मीन की जहर अम्म के मूल में लवेत

में नियान र मुखा लें । पिर उस बना का अकाल के नेस महालेका दापह ्र कपल के सूर करे बराने बनाकर, उपे आगड के पते ने अर्क

से प्रसाय और काराक थाने इस कालस को एटा न्यून साम जाते । दिन साथों में समाने से जातेन के पीन्त करी हुई का में दिया है के समानी हैं।

(के) सुम निर्मित् भड़ाजा और बार दिन के कहीं करता है। बाज भी पर प्रवास ने कहीं के कहीं करता है। हुआ हिन दिखाई देने करता है।

#### दीठ-मूट स सुन्धा

हैं ज़का नदान के कोहे की अंदुठी बनन कर है व से धारण करके त

# ९० वशीकरण सम्बन्धीकृतिगय अन्य प्रयोग

द्भ प्रकारण संस्था वंशास्त्रण संस्थायो अने सन्यन्ता में अल्खा (कृषा वान्त्रते हैं, दिन्हें हिन्हु तथा धुमनमान होनो ही साधक प्रयोग में समें को है, है के को दोने हैं। हिन्हें हिन्हें स्थान प्रयोग में

## स्त्री-वशीकरण मन्त्र (१)

मन्त्र - "धूनी धूनेश्वर्ग धूनीमात" परमेन्द्रमी धूली प्रेती के कर रज रत यांच भने अपुर्का छाती छात छात ते न हरे देवा घरणा मह ता समान लाट लीव ला पाँच पत्ती देवा बांच सती हरें तो जगाइ हथाव साता धूनकारी तिने शांक मेरी शांक छुवी सन्दर्भ हरवनो वाचा ठा ठा ठा ठ वाहा "

विधि दनकार के 'छन को सन्दर्भा स्ट हे उसकी तेन मुद्दी राख ल कर आनवार ते शुक्त करके ७ दिले तक रोजाना ९४४ नाग इस मन्त का जयकरने पाहिए। अयकरते समय उनते माध्य के रखके स्पर कारान अलग्कर रखना ने दिए और उसके सामने भूग-गुण्ल नोरह

प्रसान वार्षत्ता। जास सम्प्र किंद्ध में जास ने चित्रण के ने चे दक्षती हुई रख को प्रोकों के भव्यर व्यवसा किंद्र जिस १९०१ को सक्त में का ने स्वाम हो। उसके उत्तर रक्ष को प्रवार अभियोग्तत इसके दक्षि दें, हो यह सम्बन्धा साथ वसी

सन के पत् सनके पति के अनुसार यह द्योग बहुत बहार क्रिक है। इसके प्रयान की पति करके हो की आधारित के पति ही मेस राख डालने इ नक्र क्षान चर्षा अभाषा जिल्ला के प्रते ही मेस राख डालने इ के के स्था नच देती।

#### स्त्री-वर्शकरणभन्त्र (२)

सन्त-'पूर्नी पूर्नी पिकट कर्यनं पर मार्क पूर्नी फिरे दिवानी पर क्षेत्र कर्य तत क्षाबा भरता तते द्वी एक सटी

की शक्ति पुरी मन्त्र ईश्वरा वावा।" इलवान तु निहर्नमह बीर अमुकी ने उठ' इत्याव मार्गत का र

दिया बच्चेता, बह स्त्री वशीभूत हो बच्चेचे । करें फिर अस असार को पीसका बहु चर्च जिस (पार्य रण) के असार हा के अनुगर का प्रकार एक मार्थ रखकार उन्तास के से साम बाहा के सर्थ ात विश्वियत है कि उभनवार के दिन जिस क्वी की मृत्युं हुई ही। उसके से तल है बहु संध्या रुत्तों से तुम्स का उत्त्वार्य करना देश रूप हैं को अ विधि उदन सन्य का जान करते समय श्रष्ट्री अस्ता र प्रत्र क

#### रकी-वर्शकरणमन्त्र १)

जाने कलानी फलाना के साथ गुरु गुरे स्थादा।" मन कोष्ट्रं सन्त्रन्तर बांध्रं निया देते ताब, बार खुँउ जे फिर हीया ऊपर सी सत में तो बन्धन बर्रिक्यो साम् सुमर वासा श्रा उठे इन्द्र न पाले प्रस्त साख पूत्री हो जाय। वस हुश्र की कंकड़ी यत्व - 'बॉर्थ् इन्ट्रक बॉर्थ् तार' बॉर्थ दिद सोई। की घारा

पुनले की अपनी इंग्ली म लदाना चाहिता ऐसा करते गर संख्य त्थी शक्त अवा है वहाँ साध्यान्त्र और पृष्ट्य के नाम का उपलक्षण करता बाल कर सन्त का २० आर क्यं करें। सन्त से जिस जगह फलाके फोलाता केवल हारूर साधक के बजीश्रीत हो जानों है तथा। उसकी प्रतिक भन्न क मात्र पत्तकर पुर्क भारती बाहिए फिर साध्य स्वीकं साम्त अपन्द तस बारोगा तक काराष्ट्रपकता के समय किसा भी कार्यनाय का एक पूजा क्षोर पान बराधे के भी। रखन काहिए। इस प्रकार में मन्त्र विक ही रूक्त और अमन पर्ना ने ने ने भी भी के पूर्वत करके गृहत्त के ध्रा के नथा दो रक्त क्रामा वाष्ट्रण क्षितां बब्दछ स्रोप धाँवत स्थान से एक पुत्रको बनाकर क्लान करती है। बनाक्षर उसके पट के साह्य स्त्री का नाम विश्ववर उस एन ० ० व र करना चाहिए। में व संधन करन में अन्येक अनिवार को सद्धाद व इत्तर बाहित । इस जिला को अन्तरम करके दिन्य निर्वाधन क्या संवर्गत के समय क्रिक्ट - फिली भी कर्रववाद के दिन से इस अन्त्र का सामन आराम्य

#### क्यो-वशीकारा मन्त्र

त प्रशानिक लागा, सने सुक्षा न बंठ सुख, फिर फिर देखे मेरा मृत्य, हम्हें लॉहि दूसर' कत जाय ती कार्डि कलंब' न'ट्रिसिंब यनत -- 'अकाश की जीगोनी प'न ल का नाम उद्देश अवीर

अपन मृद्य रखा किंग दर्श से भूने हेन ही हुए सन्त बार मन्द्रको की। साथ पुरा मन्त्र देखा वाचा । जर नद्वरान वानी स वाहर रेज्यसकर अर्जन वान कर का महि स भवो के महिन्द कर का आधीर यह कला १४ में अने में श्राप्त कर पुत्र अर्थ कर कर पूर्व की धनक दे हुन अर्थी को सिम साध्या-इत तन्त्र में अपने भारतानी प्रत्यक्ष था है वेश साध्यान को के ते से

कर उच्चारण व स्मा च हैए।

#### स्त्री-वर्शाक्रतसम्ब (४)

राती चलतं करार कोंधे तू बावन बीर पर नार्श सराझे गीर मन पर्कार बाको लाखे सावती की अगाई लाव, बंटी की उठाइ मन्त्रः "नेमी काल मेर्र निशि राम काला आया अधि

होडे ताथ नदां सन्ध का अप का रेहा उन तलाकर खाम कर संग्रिक कर नार है की विकेत्राध से साम्यान कर के तरवह के दोध की एक झाके मे ताव प्रा क्षत्र हरवरो वाचा। इस प्रध्य के अपर रच बार मन्त पढकर जिल साध्य की के इति। जानमा बह स धर के वक्षीश्वन हो जानमो बिश्व जब इत्यार के दिल हो की खबका दोजाकी पढे अस राज

#### स्त्री-वशाकरण सन्स (६)

बश्मानं । यह कृत मन्त्र परं अक्षकी ज्ञान । ज्ञान हेरवा नामिह बारात । यह पूर्त पाट दंद अमुकी माथा इमे दूसरे के सावा । अस्ताह कामक कम्माक्षा माई। अल्ला हाडे राशी बबदी दोहाई।" भन 'पृत-पूत पूल इसारी राती। पत्त पता में अवि यां या

#### स्त्रान्याकाण सन्त्र (७)

सन्त्र—"पूल पूल क्ष्रिंगमी जनमोहनी सन मोर बार्य चर में पुला जान पहें तर पार्रमी बग्दान पूला पृत्त हुँ अहुका अग जो जननी जाना उसका उसका काल किकार हैकारी बग्धता केरे क्यों करा।"

थिया होनी के दिन यह मन्द १०६ कार जान से निद्ध है जाना है। मात्र मा नहीं अमुकी एउट आगा है नहीं साध्या की हा ताम का उक्तराण करन चाहि। फिर मीतार के दिन साध्या की के ताम का नीच की अभी लेक्ट एन मानन ६ ग्रांट भीच्या तिन करने पती रही के करार साम की से बहु नशीभूत है। चालों है।

#### स्त्रो वश्राकारम् मन्त्र (E)

मन्त "मी गुड गुड र तू गुड गुड नाम हा महान के कि करना जा उसका देग उसा सब हुए हमारी आम हाम महान के कि छली बर्ने हमसो देखें उस कर के वाल पाल रे कालिका के दूर जोगी तमम और अवजूत सीती होना जाग्य लाव केंद्री हो तो उत्था लाव व लावे ने माना कालिका की शास्त्रा पर पांच परी। शब्द हाचा चिड काचा कुनी सन्द ईम्बरेनाचा सत्य नाम बादेश शुरू कर "

ंबाध हमनान के दिन एन पैसा बर पुत को लेका बस्तान में अस्में वहाँ तेल बारकों से भारत का पूजन करके हस साथ का १००६ को संख्या में जाय कर तो गुड सिंह हो। जायोगा । जेस गुड को जिस साध्य क्वा को खिलाया जायेगा वह नगा भूत हो जायोगा।

#### स्की-बशीकरण मन्त्र है।

मन्त्र — "नमो उन्हेंगी स्वाची काम निवानी बाद्या परवा स्वी विवानी मन्त्र पहि लगाने तेथि हिया करेजा लावे लेकि जीवता बाटे पवातती मूचा सव मसाम को बद्दा न होय यो जती हतुमन्त्र की भात । शब्द सींचा पियह कींचा हुने मन्त्र इंप्या वाचा।" १००८ कार जये तो यह गिर्दे श्री भेश है हम मन्त्र में जहें अपुक्तें गार कार है नहीं साध्य स्ती के साथ अन्यापण करना पाड़िए ' किर एक सूप में को इस मन्त्र में साथ अन्यापण करना पाड़िए '

## स्त्रा-दर्शकरण मन्त्र ११०)

मन्त्र— "नियो अस की बोशिनी पाताल नाम जिस पर मेर्ब् नियक लगा कान न पर्य सुभ सं बैठन न पर्य, सुल स सुम फिर फिर ताके भेग सुन्य, आ बॉया छूट ते भाग नामिंद की जटा हुँहे "

हिन्छ बार अभी की एक यत में लगेट कर पूरत की छूनों दे हैं किर तके होट में बाकर किसी सामाय के पानी में गोता सारकर साथ कर मन्त पर्वे फिर मुँह से पता निकासकर, उन सात नार में चे पढ़ कर मान को छूनों दे। तहुँपरान्त उम लोग को जिस स्त्री का निखान, बहुद को भन हो नाकती।

### स्त्री-वर्शकरण भन्त्र (११)

मन्त्र—''में कामक देम क्रमान्त्या देनी जहाँ बसे इक्साइल खार्या, इस्साइल जोशी ने दिये बार सीम, एक लीम विभिन्नाती, देनी लीम दिन्ना देनी लीम दिन्ना है। ते सर्ग लीम रहे अलाय, वीधी लीम मिलत काय, नहीं अपो में हुआ स्पादी घट फिर्ने, रंदी हुआ बार्या । क्षा में , नमा गुरु की अस्ता फुर्म सन्त्र हुखा। साथा।''

विश्व जिस समय थाँद गर बहुम यह रहा है। उस समय चार-मौंग चारो दिशाओं में रखकर बीच में तक चौतुबा दीपक खलाकर फिटिंग

पूर्वक एक इसार कार अन्य का अप करें ही यह सिद्ध हो पारेगा। किए बावज्यनना के समय एकं लोग पर सात यार कन्य पहकर उसे जिस स्वी को ब्लिस दिया बारेगा वह वशेश्वत हो जायेगी।

## स्त्री दशीकरण सन्त्र (१२)

पन्त- "नमी बादश कामहत्या का है तेस कि कि कि मिक पिक कामह के दीप में अमुक का मन पड़े, वह तेल के म'क जरे, मन्ड ज्योति के क्या में कादि चवस विद ही मन स्थिर में मेरा अजन का कारे जीवार और अस्पन करे तन मन आदेस हाड़ी दास पपड़ी की दुहाई किरे।"

सर्था एक विरास में सामों का देन भरका असमे मही समामें समा १-६ बार मन्त्र का बय कहें। मन्त्र में अही अनुकी सम्ब कारा है। इस १-१-१ मां नाइ के जाना का साम कार्य कार्य कार्य कार्य है। - जा जिस नहीं के लंग पर संसा दिया कार्यन, बहु यदि महादुष्ट" हो रा भी वर्णोक्षत ही जाती है।

#### स्को-वशीकरण तन्त्र (१)

संग्लबार थ इतवार के चिन कजीर है पी से की एक डालों को तीड वार्ज, फिर रॉम फिमा में संस्थान कु तिया के उत्तर उमे कार्र। तदुवरान्स जस डाली को जलाकर राम कर वो। फिर उस राज की अपने सूत्र में सानकर छोटी-छोटी भोग्हप्य बनावर ग्या हैं। उसमें में एक बोसी जिस साम्ब्य-न्दी को खिला दी जायेगी, यह अमी भूत हो जायेगी।

#### स्त्रान्वर्शकाण तन्त्र (२)

क्षण के सहीते में शर्तिवार के बिन श्रम अस्त्रमी विचि हो बीर श्रमति लक्षम हो, तत बिन क्षण के पोच को न्योत आहें मीर रविकार के चिन त्रतकी कीन्से सक्कर, पीस कर रख में। उस बूर्य को जिस स स्व-स्त्री के करनक पर रणना श्रमता है, वह कशोभूत हो बाती है।

#### स्त्री-बशीनग्या तन्त्र (१)

पूर्व सम्बद्ध में इन्सायक की जह खाकर, उसमें पीरल, सीट और कासी जिन्हें सिवाकर जाय के दृश्व में दीन में, फिर उसकी छोटी-छोटी

सीनियो मनाकर रखने। उत्तानकर करने। यह रोत्तर के स्तान करने। यह रोत्तर के साथ विस्तर अपने पत्तिक पर विशेष करने व आता अध्यास अस्तरीय के साथ विस्तर अस्तर अस्तर के तो वह देखते ही वशीपूत हो जायेगी।

### स्त्री-वशीक्त्य नन्त्र . ४)

प्रतिकार में देन अपने इनका पाँच के बीमी नव सहिया सर दक्ष की।

प्रतिकार में कि अपने इनका पाँच के बीमी नव सहिया सर दक्ष की।

प्रतिकार में कि अपने के कि मान कि अपने के प्रतिकार आगा पर तमाय ।

प्रतिकार में कि अपने के प्रतिकार कि एक पर वास्ति के प्रतिकार के प्रतिकार वास्ति के प्रतिकार वास्ति के प्रतिकार के प्

### कर्ता-वद्याकरण जन्म (४)

प्यान्ध्य में नते से बना याचा है एक्स के देखें की नह प्राप्त के प्राप्त में अरहा कि मान्य के कि प्राप्त की की रखें के कि से से बार्ग का मान्य की अरहासका बहु बंगोप्त के से प्राप्त की से से इन्हें कि प्राप्त की से से की बंगोप्त के से प्राप्त की से

#### स्त्री-वशाक-सं तन्त्र (६)

हार के देन हैं जार की पाँच के उसके पह अबके अने कार में की 1 भी अंदर्भ के प्रमुख्य के कि की प्रमुख्य के की प्र

#### स्त्रा-क्या । त्य तस्त्र । ७

यत हेट भे के राव अंतर से साम से साम से साम दे हिला है है है भे के राव क

करार्थ जयेंगे तर वह सीन्डर बादिस बजी आयेंगे। रती की नकोश्रत करना हो उसके करीर पर राख लगा द तो दन जगा समय-असन गुणल के छक्ते देकर रक्षत्र । फिर बादश्यकरी के समय कि ब भूग होकर पास बसी अंग्रेण और बब उसके शरीर पर धान विक्री

#### रधी-वशीकरण तस्त्र (c)

डाला नायान वह नका भून हा असती । रधार नाप्तापान मन्त्रा के समय जिल होते के बहत कर पह केर्य उनमें मोर की बीट हरतान खीर मुहारा मिलाकर एक दीएक के शर्माप र्गवदार के दिन पूर्ण संश्व की बंधेरी रात में को बटोही माने धेरेटी अके पार्वी क अबेको धाम पुरती भार ने अप्ता किए

#### रकी बशीसरण वन्त्र (६

हें उन्यों को गुक्रम की छन्ने देवर प्रस्तात की महस्त्र का देश्यकता में सम्बद्ध की हहाड़ी ड प्याप नव पह अवस्था है से मार्ग | भाग ने जहार है तथा जन भागके प्रशेष में दूसकी हुड है का देशकी भारत्या भागा हो। उसे जिल्लास ८६० वे के कारीत के कार्श करावा जागागा बहुवकी का को पनक्क न पर हा स्थान रही हो तेकर का लोह अथ कहाँ होता हरत अहम लग रम प्राचित्र तथ उसके अभितिक एक अन्य हर्द्रों को भार प्राप्तीय प्राप्त स्था हिंद स्थानव दिन तुर्ग अभावे । इस समय जो एक मानवार रा र वक्षार के दिन एक बोट में किसी हर्छदर को मान

#### स्त्री वशास्त्रण तस्त्र (१०)

ब्रीट को सम्भाग नकर केया न किर नमकी छोत्री छात रोगेनिया बनाकर रखने अवस्थान ना ए समय उनके संतक मोले का धुन्न जिस दर्भ को \*दशा जातामा अह ब्राम्यता हो जातामा । पुग्प अध्यक्षा अन्ता अस्त्र के छतुन की हुनो प्रत्मकां सक्षा कोष की

## स्त्रा बर्शास्त्रम् तन्त्र (११)

जायं तो बह बनोभूत हैं जातों है मोले को अमानर अपने कपड़ों में खुप दे दे फिर साध्यानकों के पास आर रेक्ट केट पोस पर गोल क्लाकर रखन । अधिक्यकरा के समग्र इस कार डामियों वेच गणुमा और छोटी इनायची देन सबको सम

## स्त्री-वर्शा करण मध्य (१२)

स्के के मानक पर धाना जालगा वह का भूत हैं अपकी। सबको प्रताकर बाद महान्य प्रोम के। समझ में एक उसके भर बर्ग जिल भोर का दीवा कोर बांधा पता कथा जाना एक पृत्रकरमुख इत

अपन मानकार रिवाक लगालक संस्था के प्राम्नेत आस्मार वह भाग लहार याना वे देशसकर गाना दन लं । इस एक्स का द्यम र をおかりなる \* サイナラ ारेता भारत माहित्रम् से भी के नेवा नगर बन के के को सम-

#### क्रमानशीकामा तन्त्र १४।

अध्यो म नामकर जिम मध्यानको को अप देख वह बर्ध तर हो ड ल के इंजिन्द जी जी के बेरिंग के जिस्सा पार्ट वास के काल की बीच की जी के किया है जिस्सी के किया है जी की किया झर्न म ६६ की तक बन्धिकी में हैं कि मान स्थापन मान अन्दर जनमें के मी महीक कि । वी है को भी भी में के करीन में रखकर मांगर में

#### राजा-वश्काकाम् नन्त्र (१)

म्पीर प्रमावन रेकर समृत्य के विभवत्म उत्तरी र प्रेंग्स न में न ने ने स्त कर राजा क पास अथ ना बह क्यान ही बण भूत ही जाएता भारतर छल के जन्मय नृष्य का जल पर । उस के नल को अपने असे अस्ति भेकर नहीं भेद करे कि १ उद्यम देशने धर असे और असे की मंग में मान या न मार्थ के किए प्रेर अस्त हम सावकर एकम प्राथकर उप स्था

कारणा , महार्थन मात्र के दिवस दला मा बहुत के दिला मा भी के लगी। सीके अर्थान्य मान्य साथ मान्याकाचा नहीं हो अने यह प्रमान

#### गजा-वर्शकरण मन्त (२)

बार बार बर्नेंद्र शिव प्रचयद बर्नेंद्र कठा राजा करेंद्र कामी आसण सत्त्व- "नमी अदिश गुरु का जल वर्ष्यू प्रकृषि"

खोड़ बंकाव संख देती जापस टाकी बन्दन ललाट टीकी का। र मिह न्यां कर कें श्रीत करूं संद्यालय में बंच्यान गांग व नवा बच्चान में बंध्या था गुरु का साक्त मंत्री अक्ति पूर्वा मन्त्र हेण्यां।

विधि क्षांत्रांत्र से खाराम बारके रा विदा कर धार केण के लि हारा पोरा पार्वणी देवी का पूजन और हमान करते हुए कि प्रप्रित के की । बार हम म ले का जा। करते से मन्त मिळ हो जाता है। मन्त्र के कि लि हो जाने पत्र कुष्म चारत और गोरोबन को बाद के देव में पान कर देस मन्त्र में रखार और बार करते अपने मदनक पर किन्य का पिकर मार्कर मार्ट रामा ने पास गहुँना न महा नह नक्षीभूत हो आता है।

#### राज-वशी कासा तरण है।

ूर्व ए ्नी नगत से किसी बागे के संस्थान नगा हो दर एक ही सुर से बान र के पी की एक बानी की एक बाने । फिट जसे सूर देकर सामी की एक बानी की सामें ती राजा को देवते ही बानी मूर्त हो बाने मा

#### राजा-वर्गाक्रया तन्त्र (४)

#### राजा-क्योकास सन्त (भ)

मुद्ध को, दूस सक्तर, यही स्रोट सहुद द्वाने साथ प्रत्य करत के कुछों का दानि के समय अस्ति में हुआन को तथा हुदश करते समय जिल दारा को सम में करना हुं, उत्तरहा स्थान करती रहे तो द्वा प्रयोग व बन्नारी राजा को करना हुं, उत्तरहा स्थान करती रहे तो द्वा प्रयोग व

#### राजा-वर्शकरण नन्त्र ह

न यु अयर परणां नक्षत्र में भ्रमा की कंकी क्षानर, उसे हैंग्य में बोधनर राजा के अलील जाने से वह स्थापित में नारा है

#### राजा-वर्शकाया नन्त्र (७)

्रीरेक्षिय ने प्राप्त ना मान के के के जा ना कर में वा तो में पासकर है। वा के के पासकर मान कर के के के पासकर मान

# सर्व-जनवशीयरण सन्त्र (१)

मन्त्र तमा अन्देश बाह की गात मोहे प्रभा मोहे अन्तर वागिता है है साम के प्रभा माहे अन्तर वागिता है है साम के प्रभा माहे अन्तर वागिता है है साम के प्रभा माहे अन्तर वागिता है साम के प्रभा माहे स

## सर्वे अन-वर्णाकामा मन्त्र र

निधि - इस मन्त्र को २५ दिनों हत निहस १-८ वार बान्ना चाहिए। इस मन्त्र को १९ बार पहें। फिर यह हतायक जिस व्यक्ति को खिला क्षे ज्ञाएगी, वह वर्षाध्वत हो आएगा। यह इसोग स्त्रिमों पर विशेष प्रधावकारों है। इस मन्त्र में जहां अमुकों खन्द आगा है, यहां मन्त्र-वप के समय साध्य-स्त्री अथवा गुष्य के नाम का कच्चारण करता चाहिए। ISSUI

## सर्वजन-वर्शकरण मन्त्र(३)

मत्त्व—"हर पान हरपाल पान विकर्ती सुपारी न्वेत खैर दाविंग का पान मोदी लेड पान हाथ में हे हाथ गत लेड में पेट दे पेट गत लेड भी नर्नावेड और पारी शक्ति मेरी भक्ति पुरी मन्त्र हंश्वर पहावेड की बाबा।"

विधि यह मन्त्र ग्रहण के समय १००८ तार अपने में बिद्ध ही जाता है। सिद्ध हो जाने पर इस मन्त्र द्वारा बाग को २१ बार अभिमन्त्रित करके बिस व्यक्ति को जिला दिया जाएगा, नह कारिप्रत हो काएगा।

## सर्वजन-दशोकरण तन्त्र (४)

स्वार, क्रुट, हरताल और केशर — इन सबकी सम्पान नेकर अपनी अनामिका अंगुली के रक्त में पीमकर, मस्त्रक पर जिलक लगाने ने देखते पाता बणीपृत हो जावा है।

## सर्वजन-वस्तिकस्या तन्त्र (५)

रविवार के दिन खब पुष्य नक्षत्र हो तब तगर, ब्रुंट और बालीय पत्र को पोसबार दीपक की बती में किलाकर, उस को कहवे तेल के दीपक में डायकर जवाय तथा काधीरात के समय समुध्य की खोपकी के उपर कावल गरे। इस कावल को बाल में आजन ने देखने दाने रही-पुष्य पतानुहा हो जाया।

## सर्वजन-वशीकरण तन्त्र (६)

चिता की अस्म, कुठ, वच, ततर और ककुम इन सकते इनहा पीसकर, जिस पर्य के पाँची पर तथा जिस स्की के मस्तक पर डाला जाएगा, वह बगाभूत हो जायग।

## सर्वजन-वर्शकरण तन्त्र (७)

पत्नी पर
विका शे

सबको गांध ने हुए में गीसकर, सुंबाकर रखता। फिर आवश्यकता के

मावकारो

समय द्वा चन्दन से साथ विस्तर अपने मस्तर गर तिलक लगांकर शास्य

के समय

समय वर्ग के समय विश्व कर देखते हैं। वर्गोपुत हो जाता है।

issuulcom/abdull\_3/niali/odish?या तन्त्र (=)

शाक और धतुरे की जह कबुसर की बीट तथा बीराहे की छन — बन सबको एकात कर पीसकर तथा मुखाकर एखते। फिर इसमें चिता की करम मिलाकर जनत सथवा जिनवार के दिन जिसके प्रस्थक पर डास दिया जाएगा, वह वक्षोपन हो जाएगा।

#### शतु-वर्शाकरण तन्त्र (१)

#### शञ्ज-वशीकरण तन्त्र (२)

संगणनार अवका रविनार के दिन काने रंग के कोई सवा काने रंग के बकरे के पांच के जान तथा काने मुख्ये एवं काने कीए के चार-चार पंथ-इन सबको जानाकर राख मनाने। उस राख को पांची में खरत करके सीमी भरकार राजने। किर, जानस्थकता के समद इस मिश्रण का जिलक अपने

मस्तक पर जवाकर सन्तु के सामने जाने में उसका क्योकरक होता तो। यह बर के कथी जाजने जाने का साहस नहीं करेगा।

#### राष्ट्र-वराकरम् तन्न (१)

पुष्प मक्कत के बयेशी की बढ़ माकर उसका ताबीज बनाकर वपने पास रबने के शज़ बकीपुष होते हैं।

#### राष्ट्र-वर्गा करता तन्त्र (४)

रिवार के विन समेद बाक की जब को उक्षाइ साकर उसे छाउ। में शुक्राकर क्षणी धुक्षा के बांधने से समक्षी का बक्षीकरण होटा है।

#### राष्ट्र-वर्शाकरण तन्स (५)

घतुरा, व्यवस्थ, नराव और मृना की यह - इन सबको सम्भाग वेकर पीस में। फिर उस पूर्व को पित हुए मन्दन में मिलाकर, उसका तिसक मस्तक पर बनाने से समु वेबते ही चन्नीभूत हो जाता है।

#### पुतकी वशीकरण प्रयोग

अभिवार के फिर रात्रि के समय किसी स्थानत, एकारत बीट वानत स्थान में बैठकर नोरोजन, कुंकुंस तथा केजर से फोजपक्ष के तमर एक सिष्ठाचन कर केटी हुई स्त्री (पुत्तवी) का चित्र बस्तवों। किर बस्तवा विक्षित पुत्रेक पुत्रव करते, बूप-दीय खसा बूगस की मूनी दें, तदुपरान्त निक्र-क्षिन्त मंन्य का १९ बार क्या करें—

मन्त्र— "बीर्ष्ट इन्द्रक बाँग्ट्रें तारा बाँग्ट्रें विदी लोही की बात उठ हन्द्र व बाले बात उट साल पूर्वी हो जाय । वस क्यार को कांक्यों हीया उपर लों छठ में ठो बन्धन व्यक्तियों साब सुत्या जाया पूरा मन बीर्ष्ट मन्त्रन्तर बीर्ष्ट विद्या देखें नाव बार खूँट के फिर लांब फलानी फलाना के साव गुरु गुरे साहा।"

इस मन्त्र में अहां 'फलानी' फलाना' शब्द आया है, वहाँ साध्य स्त्री-पुरुष नाभों का उच्चारण करना चाहिए।

जल किया को नियन्तर २० दिनों तक केरते रहना वाहिए तथा प्रत्येक शनिवार की श्वना पान लगसी एवं पान बताओं का भीग रखना काहिए।

issuuloom/शिक्तियोऽश्वम अधिनिष्ठाति के विषय के

मन्त्र--- 'काला कलवा चौंसठ नीरा मेरा कहना गंधा वीर जहां की मेलूँ वहां का जाह मण्डी की हुवन न लाह अपना मारा आपींह खाड, चलत बाग्य सारूँ उत्तर मुठ सारूँ मार मार कलवा तरी आम चार चीमुखा दीया न वाती जा मारूँ वाही की लाती इतना काम मेरा न कर तो तुम्से अपनी माँ का दुष पिया हराम है।"

विधि—की का चिराग जलाकर मुगल की धूनी वें और खोड़ा पून तथा मिटाई रखकर २१ दिनों तक निरंध १००८ बार जये तो मन्द्र सिंह हो आयेगा १

सन्त्र के सिद्ध हो वाचे वर व्रिव्यको बाक्सीवत करना हो जनके नाम का उच्चारण करते हुए मुवारी छाल वर रस सम्ब को २१ बार पढ़कर हते पाने में रचकर अधिकाषित स्त्री-पुरुष को बिद्धारे हो वह बाक्षित हो बातेवा।

यह सन्त्र अन्तर्थण के श्राच क्षेत्र विशेष्ट्रच कारक भी है तथा यह सुठ को घरटी (वाधिश) धेयने का काम की करता है।

#### पति-वशीकरण प्रयोग

मासिक समें के समय का अपनी योनि का रक्त, योरोबन तथा बेले का रश — इन तीनों को जिलाकर पीस जा। किर इसमें अपने मस्तक पर तिलक करके पति के समीप आये तो वह देखते ही बगीश्वत हो। यह प्रमोग दिलायों के दुर्शस्य को इर कर सीभाग्य की दृखि करता है।

#### राजसभा महिन मन्त्र

अजीखुर्रहीम।" मन्त्र--'',सलाग्चन कीलन मिन रविर्देशीम वनवास्त

जायं तो वहां के तब लोग माहित हों।

#### स्त्री आक्षपण तन्त्र

मुझ-त्याग किया जाता हो। फिर उस स्थान के ऊपर प्रतिदिन मुख करता रहे तो वह स्वी सहतों सील दूर क्यों न रहतो हो. तो भी बाकवित होकर पास बली आती है। आकर्षण मन्त्र से १०८ बार श्रांशमन्त्रित करके, उस जगह गाड़ रे, जहाँ पर उस प्तामी की छाती पर साध्य-स्वा का नाम लिखा तदुपरान्त जस मिट्टो लाकर, उस निशंगद के रक्त में साम कर एक पुतली बनाये । फिर जिस न्द्री की आर्कायत करना ही, असके बाँचे पाँच के नीचे का

मन्त्र इस प्रकार है-

मन्त्र--''ॐ नमी आदि पुरुषाय असुकं आकर्षण हरु कुरु स्वाहा ।"

बाकांबत करता हो, उन्नके नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस मन्त्र में बही 'अमुक' शब्द आया है वहां बिस स्त्री-पुरुष का

यह मन्त्र १० हजार की संख्या में अपने से मिद्र ही जाता है।

#### सर्वजन मोहन अयाग

हाय पकानो सुख थोऊ द्यमिरो निरंजन देव हतुमेत हुन बोने जिडा मोह, जान गोहै, पास मोह जब संसार में पति राखे मोहिनी दोहनी दोनों बहिन आब मोहिनी राचल थाले की माला जानि विवाद गोरख जान मेरी गति की पानी ससक त्याय अत योनि मेरे पाय नगाय डाथ खड्ग इली मना--"तिसरी में तेल राजा पर जा पाय मती इमारी मेलि अक्ष 100 a min

निसल टीको देप ललाट शब्द शाँचा फ़री फन्त्र इंग्वरी बाचा

फिर उस तेल लगते मालक पर किन्दी लगाय तो देखते काले सभी लोग रेस निकलवाकर, उस तेस को उक्त मन्त्र में २९ बार अधिमनियत करें। विधि—दीवाली को रात को तिल लाकर, उस्ते वाली से उनका

पश्यि पर था खडा हो। नहीं नेवा होकर पहले उस बाहे का खोले, फिर लगट कर बन्द कर तथा वस्त पहुन कर प्रश लोट आये। पीछे पुरुषर न देखा। पह बोहा जिस स्त्री का खिलाया जातेगा, वह मोहित हो जाएगी। रशिवाद के दिन पान का एक बीदा लाकर छोत्री के क्षवें छीने की

पानी को मस्से पर संगये तो कुछ दिनों के मिरन्तर प्रयोग से ख़री गण बादी बवाझीर ठीक हो जाती है।

#### ववासीर का सन्त्र (२)

भान-'खुरासान की टेनीसाइ। खुनी बादी दोनी जाव। उमर्वा-उमनी चल चल स्नाहा।"

विधि—इस मन्त्र को पहुंचे पूर्वावत मन्त्र की विधि से सिद्ध करने। फिर प्रयोग के समय इस मन्त्र से तीन बार अधिमन्त्रित पानी द्वार आवतनत से तथा लाल सुत में तीन गाँह लगागर उस पर इन्नील आप मन्त्र पी पी विभाग के अपूर्त के बीच लें। इससे खुनी सा। बारी - तोनों प्रकार की वनासीर हुर हो जाती है।

#### पीइ-निवारक मध्य

मन्त्र 'नरकर करछन दर रोदनी समक्र शुद्ध ।" विधा-निस जगह दरें ही, वहां इस मन्त्र को ३ बार दीजी जिलो में लिखे। फिर मिट्टी ने बरावर पुढ़ गुलवाकर छोटे बच्ची को बोट दें ही दीका दूर हो जाती है।

#### आँख को फुलो का सन्ध

मान-"उत्तर हुल काल सन सोगी की बाह, इस्माइन जोगी की दो बंदी एक पाने चूल्हा एक काटे फुली का काल, फुली का काल, फुली का काल।

कि कि — हुने द्वारा २९ वार बमीन पर सकीर खेलि एका हर दार सकीर की नते बनक एक बार सकत बन्ध को पढ़ता बान । इस प्रकार नात दिनों तक निरम बनने से अर्थक की फुली कट बाती है।

#### सिया का मन्त

मन्त — 'नमो कामक देश कामारूपा देवी जहाँ वसे हरमाइस बोमी, एरमाइस नोगी के तीन पुत्री एक तोड़े, एक पिछोड़े, एक तोते जनी तोड़े।'

> विधि रोपी को खड़ा करके क्रिस जगह उग्र लगतो हो, वहाँ शिष मे पकड़कर रा बार मन्त्र फूल तो सिया रोग हो जाता है।

# हाकिम को बश में करने का मन्त्र-तन्त्र

"हैंन के बन्द्रमुखी सती का पैर पर धन कहें, सलाम कर धीम दानों पंतर करींम ताबें पता लाग तार सना। प्रत्य विवयों जान करें अदिया लाग सुन्दर मास्ता बड़े। फल पड़ के मिल आब करें असत नाम आदेश करें।" नित्य प्याप्ट पान तक प्रतीपनार मन्त्र का जप तथा साधन करते रहें। सहुपरांत तम नाखनी को किसी कपडें में बीकर एक से ओर जिस समय हाकिम के प्राप्तन बाने उस समय नाखनी नाम कपडें को अपनी बनर में बीचकर आयों तो हाकिय वर्गाभूत हो जाता है।

# प्रेमी को आड़ पित करने का मन्त्र

कात कीए के पंच, मीर के पंच तथा हुउहुद पत्ती के सिर की कांगी के पंच - इन होनों को जलाकर शख बनालें। फिर इतवार के दिन सूरण निकलने र पत्रेथ किसी बोशांत्र ने छन्ति साक्ष्य, तस राख में मिला थें। फिर सबने मिश्रण को एक किसी में भर कर रखलें। जक्ष्यत के समय फिर राख को जपने युक में विकालय जिस हो अपया पुरुष के कपड़ों से सना दिया आएगा नहें प्रेष से आकर्षित होयर बगीभूत हो आएगा।